| XX                                     | KXXXXXX     | *XXXX | (XXX XXX) | XXXX<br>XXXX                               |
|----------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>以</b>                               | वीर         | सेवा  | मन्दिर    |                                            |
| Š                                      |             | दिल्ल | ी         | Ä                                          |
| 公文文文                                   |             |       |           | - <del>?</del>                             |
| 汉汉                                     |             | *     |           | :<br>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
| 从火                                     |             |       |           | XXX                                        |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | क्रम संग्या |       |           | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     |
| 公义                                     | काल न० ँ    |       | -         |                                            |
| XXXX                                   | यण्ड        |       | -         | RIAY<br>RIAY                               |
| )X(<br>)X()                            | 4200000     |       |           | 0000                                       |

# श्री आनंदघन कृत चोविशी.

### १ श्री ऋषभ जिन स्तवन.

करम परिक्षा करण कुमर चल्या रे. ए देशी.

ऋषभ जिनेश्वर मितम माहरा रे, ओर न चाहुं रे कंत ॥
रीक्ष्यो साहेब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ऋषभ १॥
भित सगाइरे जगमां सहु करे रे, मित सगाइ न काय॥
भित सगाइरे निरुपाधिक कहीरे, सापाधिक धन खाय ॥ऋषभ २॥
काइ कंत कारण काष्ट्र भक्षण करेरे, मिलशुं कंतने धाय॥
ए मेला निव कहिये संभवेरे, मेला ठाम न ठाय॥ ऋषभ ३॥
केाइ पित रंजन अति घणा तप करेरे, पित रंजन तन नाप॥
ए पितरंजन में निव चित धरशुंरे, रंजन धातु मिलाप ॥ऋपभ ४॥
केाइ कहे लीलारे ललख अलख तणीरे, लख पूरे मन आस॥
देाप रहितने लीला निव घटेरे, लीला दाप विलास ॥ऋपभ ५॥
चित्त भसनरे पूजन फल कहशुंरे, पूजा अखडित एह॥
कपट रहित थइ आतम अरपणारे, आनंदधन पद रेह॥ऋषभ ६॥

### २ अजित जिन स्तवन.

मारुं मन मेाइयुरे श्री विमलाचलेरे ए देत्री.

पंथहे। निहालुरे बीजा जिन तणीरे, अजित अजित गुण धाम ॥ जे तें जित्यारे तेणे हुं जितिओरे, पुरुष किस्युं मुझ नाम ॥पं. १॥ वर्म नयण करी मारग जीवतीरे भूल्यो सयल संसार ॥ जेणे नयणें करी मारग जीइयेरे, नयण ते दीव्य विचार ॥पं. २॥ पुरुष परंपर अनुभव जीवतारे, अंधी अंध पुलाय ॥ वस्तु विचारेरे जी आगमें करीरे, चरण धरण नही ठाय ॥पं. ३॥ तर्क विचारे रे वाद परंपरारे, पार न पहेंचि काय ॥ अभमतें बस्तु वस्तुगतें कहेरे, ते विरलाजग जीय ॥पं. ४॥ वस्तु विचारेरे दीव्य नयण तणीरे, बिरह पड्यो निरधार ॥ सरतम जीगेरें तरतम बासनारे, बासित बेध आधार ॥पं. ५॥ काल लिब लही पंथ निहालसुरे, ए आस्या अविलंब ॥ ए जन जीबेरे जिनजि जाणजीरे, आनंदधन मत अंब ॥पं. ६॥

# ३ श्री संभव जिन स्तवन.

रातडी रिमने कीहांथी आवियारे. ए देशी. संभव देव ते धुर सेवा सवेरे, छहि मश्च सेवन भेद ॥ देवन कारण पेहेली भृभिकारे, अभय अद्वेष अस्तेद ॥सं. १॥ भय चंचलता है। जे परणामनीरे, द्वेष अरे। चक्त भाव।।
खेद मवर्तिहै। करतां थाकीयेरे, दोष अवे। अ छलाव ।। सं. २।।
चरमावर्त्तहे। चरम करण तथारे, भव परिणित परिपाक।।
दे। ष टले वली दृष्टी खुले भलीरे, मापति मवचन वाक ।। सं. ३।।
परिचय पानिक घातिक साधुसूरे, अकुशल अपचय चेत।।
ग्रंथ अध्भातम अवण मनन करीरे, परिशीलन नय हैत ।। सं. ४।।
कारण जीगें है। कारज नीपजेरे, एमां के। इन वाद।।
पण कारण विण कारज साधियेरे, प निज मत जनमाद।। सं. ५।।
ग्रुगम करी सेवन आदरेरे, सेवन अगम अनूप।।
देजे। कदाचित सेवक याचनारे, आनंदघन रसक्प।। सं. ६॥।

## ४ श्री अभिनंदन जिन स्तवन.

ार्सिधुओ आज निहेजोरे दीसे नाहले। ए देशी.

अभिनंदन जिन दरशण तरिशर्य, दरशण दुर्लभ देव ।।

पत पत मेदेरे जो जड़ पूछीयें, सहु थापे अहमेव ।।अभि. १॥

सामान्ये करी दरिश्तण दोहिछं, निरणय सकल विशेष ॥

पदमें घेषें।रे आंद्रो केम करे, रिव शशि स्प विलेख ।।अभि. २॥

हेतु विवादे हैं। चित्त धरी जेहरेंये, अति दुरगम नय बाद ॥

आगम बार्दे है। ग्रह्ममं के। नहीं, ए सबस्रे। विषवाद ॥अभि. ३३।

घाति हुंगर आहा अति घणा, तुज दिग्शण जगनाथ ।।
धीठाइ कि मारग संचर्र, सेंग्र के।इ न साथ ।।अभि. ४।।
दरशण दरशण रटते। जे। फर्र, ते। रण रोझ समान ।।
जेहने पीपामा हे। अगृतपाननी, किम भाजे विष पान ।।अभि. ५।।
तरस न आवे हे। मरण जीवन तणा, सीजे जे। दिश्शण काज ।।
दिरशण दुर्लभ मुलभ कृपा थकी, आनंदघन महाराज ।। अभि. ६॥

### ५ सुमित जिन स्तवन.

राग. वसंत तथा केदारा.

सुक्ति चरण कझ आतम अरपणा, दरपण जिम अविकार । सुग्यानी।।
मित तरपण वहु सम्कत जाणियं, परिसर पण सुविचार ।। सु. ।। सुप्ति .।। १।।
विविध शकल तमुं धर गत आतमा, विहरातम धुरि भेद ।। सु. ।। वीजो अंतर आतम तिसरो, परमातम अविकेद ।। सु. ।। सु.

आतम अरपण वस्तु विचारतां, भरम टळे मित देाष ॥मु.॥ परम पदारथ संपति संपजे, आनंदघन रस पाेष ॥मु.॥मु.॥सु॥

### ६ श्री पद्मप्रभ जिन स्तवन.

चांदलीया संदेशा कड़ेजे मारा कंतनेरे ए देशी.

पद्ममभ जिन तुझ मुझ आंतहरे, किन भांजे भगवंत ॥
करम विपाके कारण जे।इनेरे, के।इ कहे मिन मंत्र ॥ ११००० १॥
पयइहिइअणु भाग मदेशशीरे, मूल उत्तर वहु भेद ॥
प्रांती हो वंधुद्य उदिरणारे, सत्ता करम विच्छेद ॥ ११००० २॥
कनके।पलवत् पयिंड पुरम तणीरे, जे।िंड अनादि स्वभाव ॥
अन्य संजागी जिहां लगे आतमारे, संसारी कहेवाय ॥ ११००० ३॥
कारण जोगे हे। वंत्रे वयनेरे, कारण मुगति मुकाय ॥
आश्रव संवर नाम अनुक्रमेरे, हेय उपादेय मुगाय ॥ ११०० ४॥
मूंजन करणे अंतर तुझ पडयेरो, गुण करणे करी मंग ॥
प्रंथ उक्तें करी पंडित जन कहारे, अंतर भंग सुअंग ॥ ११०० ५॥
तुझ मुझ अंतर अंतर भाजसेरे, वाजसे मंगल तुर ॥
जीव सरे।वर अतिशय वाधशेरे, आनंदचन रस पुर ॥ ११०० ६॥

# ७ सुपार्श्व जिन स्तवन.

### राग सारंग मल्हार ललनानी देशी.

श्री सुपास जिन वंदिये, सुख संपत्तिने हेतु ललना. ॥ ात सुद्धारस जलनिथि, भवसागरमां सेतु।।ललना।। श्री सुपार्श्व. १।। ्वत महाभय टालता, सप्तन जिनवर देव ॥वलना॥ ्वधान मनसा करी, धारो जिन पद सेव ॥ठठनः॥श्री सुपार्श्व. २॥ <u>ित्रशंकर जगदीखरु, चिदानंद भगवान ॥ललनः॥</u> 🗔 अरिहा तीर्थंकरु, ज्ये।तिष रुप असमान ॥ऴळना॥श्री सुपार्श्व. ३॥ ्उख निरंजन बच्छलु , सकल जंतु विसराम ॥ललना॥ ा य दान दाता सदा, पूरण अतमराम ।।ललना।।श्री सु० ४॥ ित्राग ६द कल्पना, रती अरति भय साेग ॥छलना॥ ्रिद्रा तंद्रा दुरदसा, रहित अबाधित याग ।।जलना।।श्री सु० ५॥ 🧠 पुरुष पर्यातमा, परमेश्वर परधान ॥ललनः॥ ् । पदारथ परमेप्टि, परमदेव परशान ।।।ललना।।श्री सु० ६॥ ्रिय विरंचि विश्वंभरु, ऋषी केशी जगनाथ ॥छछन॥। ाइर अज मेाचन धणी, मुक्ति परमपदसाथ ।।छङ्गा।।श्री सु० ७॥ 🔢 अनेक अभिद्धा धरे, अनुभव गम्य विचार ॥छछना॥ े नाणे तेहने करे, अ.नंद्धन अवतार । ।।ललना।।श्री स० ८।।

# ८ चंद्रप्रभ जिन स्तवन.

कुनरी रावे आकंद करे, धुने केाइ मुकावे.

देखण देरे सखी धुने देखण दे, चंद्रमभ धुख चंद ॥ सखी ॥ उपश्रम रसने। कंद्र ॥ सखी॥ गत किल मल दुख दंद ॥ सखी। १॥ सुइम निगाद न देखिओ ॥ सखी॥ वादर अतिहि विशेस ॥ सखी॥ पुढ्वी आउ न छेखिओ ॥ सखी॥ तेउ वाउ न छेस ॥ सखी। २॥ वनसपित अति घण दिहा ॥ सखी॥ दीठा नही दिदार ॥ सखी॥ विन चउरिदी जल लिहा ॥ सखी॥ गित सञ्जीपण धार ॥ सखी। सुर तिरिय निरिय निवासमां ॥ सखी॥ मनुज अनारज साथ ॥ सखी॥ अपञ्जता पित भासमां ॥ सखी॥ चतुर न चढीओ हाथ सखी। ॥ शा अनेक थल जाणियं ॥ सखी॥ चतुर न चढीओ हाथ सखी। ॥ शा अनेक थल जाणियं ॥ सखी॥ विरमल विणु जिण देव ॥ सखी॥ आगमधी मत जाणियं ॥ सखी॥ कीजे निरमल सेव ॥ सखी। ॥ आगमधी मत जाणियं ॥ सखी॥ कीजे निरमल सेव ॥ सखी। ॥ निरमल साधु भगित लही ॥ सखी॥ योग अवंचक हे।य ॥ सखी॥ किरिया अवंचक तिम सही ॥ सखी॥ काजेवचक जोय ॥ सखी॥ भेरक अवसर जिनवर ॥ सखी॥ मोहनीय क्षय जाय ॥ सखी॥ काजित पुरण सुरतर ॥ सखी॥ आनंद्यन मधु पाय ॥ सखी। । ।

९ श्री सुबुद्धि जिन स्तवन. एम धन्ने। धणने परचावे.

छुचुधि जिनेश्वर पाय निने, शुभ करणी एम कीजेरे ॥ अति घणे। उलट अंग धरीने, मह उठी पूजीजेरे ॥सु० १॥

ट्य भाव सुचि भाव धरीने, हरखे देहरे जड़येरे ॥ हा तिम पण अहिमम साचवतां, एक मना धुरि थइयेरे ॥सु. २॥ ल्युम अक्षत वर वास सुगंघो, धुप दीप मन साखीरे।। ंग पूजा पण भेद सुणी एम, गुरु सुख आगम भावीरे ॥सु. ३॥ एउनं फल दोय भेद सुणीजे, अनंतरने परंपररे ्रणा पालण चित्त पसन्नी, ग्रुगति सुगति सुर महिररे 🛚 सु. ४ एल अक्षत वर ध्रुप पइवा, गंध नैवेद्य फल भरीरे ंग अग्र पूजा मळि अडविध, भावे भविक सुभ गतिवरीरे सु. ५ त्तर भेद एकविस मकारे, अहोत्तर सत भेदेरे न व पुजा वहु विधि निरधारी, देाहग दुरगति छेदेंरे सु, ६ िय भेद पडिवती पुजा, उपशम खीण सये।गीरे ाउँहा पुजा इम उतराझयणे, भाषी केवलभागीरे स. ७ पुजा बहु भेद सुणीने, सुखदायक सुभ करणीरे ्षिक जीव करसे ते छेसे, आनंद्यन पद धरणीरे स्. ८

# १० श्री शीतलनाथ जिन स्तवन.

भंगलिक माला गुणह विसाला.

ीतल जिन पति ललित त्रिभंगी, विविध भंगी मन माहेरे दरणा केामलता तीक्षणता, उदाशीनता साहेरे शीतल० १ सर्व जतुं हित करणी करुणा, कर्म विदारण तीक्षणरे हाना दान रहित परीणानि, उदाशीनता विचक्षणरे शीतल० २ पर दुख छेदन इच्छा करुणा, तीक्षण पर दुख रीझेरे उदाशीनता उभय विलक्षण, एक ठामे केम सीझेरे शीतल० ३ अभय दान ते मलक्षय करुणा, तीक्षणता गुण भावेरे भेरण विणु कृत उदाशीनता, इम विरोध मित नावेरे शीतल० ४ शक्ती व्यक्ती त्रीभुवन मभुता, नीग्रंथता संयोगेरे शीतल० ५ श्वामी भागी वक्ता मानी, अनुप यागी उपयोगेरे शीतल० ५ इत्यादीक वहु भंग त्रीभंगी, चन्तकार चीत देतीरे शीतल० ६

## ११ श्री श्रेयांस जिन स्तवन.

अहा मत वाले साजना.

श्री श्रेयांसजीन अंतरजामी, आतमरामी नानीरे अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुगती गनी गामीरे श्री श्रे० १ सयल संसारी इद्रीयरानी मुनी गुण आतन्दामीरे मुख्यपणे जे आतमरानी, ते केवल नी:कानीरे श्री श्रे० २ नीज स्वरूप जे कीरीया साथे, तेह अध्यातम लहीयेरे जे कीरीया करी चउगती साथे, तेन अध्यातम कहीयेरे श्री श्रे० ३ नाम अध्यातम ढवण अध्यातम, द्रव्य अध्यातम छंढेारे, भाव अध्यातम नीज गुण साघे, तो तेहसुं रह मंदेारे श्री श्रे० ४ शब्द अध्यातम अरथ सुणीने, नीर वीकल्प आदरजारे शब्द अध्यातम भजना जाणी, हा नग्रहणमनीधरजारे श्री श्रे० ५ अध्यातम जे वस्तु वीचारी, बीजां जाण लवासीरे वस्तु गते जे बस्तु पकाशे, आनंद्यन दत वासीरे श्री श्रे० ६

# १२ श्री वासुपूज्य जिन स्तवन.

तूंगीया गिरि शिखर से।हे ए राग.

वासुपुज्य जीन त्रीभुवन स्वामी, घन नामी परनामीरे नीराकार साकार सचेतन, करम करम कल कानीरे वासु० १ नीराकार अभेद संब्राहक, भेद ब्राहक साकारीरे दर्शन ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारीरे वामु० २ कर्ता परीणामी परीणामा, कर्म जे जीवं करीयेरे एक अनेक रूप नयवादे, नीयन नर अनुसरीयेरे वासु० ३ दुख मुख रुप करम फल जाणा, नीश्रय एक आनंदीरे चेतनता परीणान न चुके, चेतन कहे जीन चंदारे वासु० ४ परीणामी चेतन परीणामा, ज्ञान करम फल भावीरे इ।न करम फल चेतन कहीयें, लेजी तेह मनावीरे वासु० ५ आतम ज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा ता द्रव्य लींगीरे वस्तु गते जे वस्तु पकासे, आनंदघन मती संगीरे वामु० ६

# १३ श्री विमल जिन स्तवन.

# इंडर आंवा आंवलीरे, इंडर दाडीन द्राख.

| दुख दोहग दुरे टळ्यांरे, सुख संपद सुभेट   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| धींग धणी माये कीयारे, कुण गंजे नर छेट    | वीमल जीन          |
| दीठा छोयण आज, मारा सीध्यां वंच्छीत काज   | वी. दीठा० १       |
| चरण कमल कमला वसेरे, नीरमल थीर पद देख     |                   |
| सक्छ अथीर पद परीहरीरे, पंकज पामर पेख     | वी. दी० २         |
| मुझ मन तुज पद पंकजेरें, लीणा गुण मकरंट   |                   |
| रंक गणे मंदीर धरारे, इंद्र चंद्र नागिद्र | वी. दी० ३         |
| साहीव समरथ तुं धणीरे, पाम्या परम उदार    |                   |
| मन वीसरामी वालहारे, आतम चाआबार           | वी. दी० ४         |
| दरीशण दीठे जीन तणारे, संशय न रहे वेध     |                   |
| दीनकर करभर पसरंतारे, अंधकार प्रतीषेध     | वी. दी० ५         |
| अमीय भरी मृति रचीरे, औषा न घटे के।य      |                   |
| शांत मुधारस झीलतीरे, नीरखीत तृपती न हे।य | वी. दी० ६         |
| एक अरज सेवक तणीरे, अवधारे। जीन देव       |                   |
| कृपा करी मुझ दीजीयेरे, आनंदघन पद सेव     | <b>बी. दी</b> ० ७ |

# १४ श्री अनंत जिन स्तवन.

कडखानी देशीनी हाल.

धार तरवारनी सेाहेली दोहेली, चउडमा जीन तणी चरण सेवा धार पर नाचना देख वाजीगरा, सेवना धार पर रहे न देवा धा० १

एक कहे सेवीयें वीवीध कीरीया करी, फल अनेकांत ले।चन न देखें फल अनेकांत कीरीया करी बापडा, रडवडे चार गती मांहे लेखें धा० २

गच्छना भेद बहु नयण नीहालतां, तत्वनी वात करतां न लाजे उटर भरणादी निज काय करता थका, मेहि निडया कलिकाल राजे धा० ३

वचन निरपेक्ष व्यवहार जूठे। कहो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचा चचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांभळी आदरी कांइ राचे। धा० ४

देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहें। केम रहे, केम रहे शुद्ध श्रद्धा न आणे। शुद्ध श्रद्धा न विण सर्व किरिया करि, छार पर लीपणा तेह जाणे। धा० ५

पाप नहीं के।इ उत्स्रत्र भाषण जिशे।, धर्म नहीं के।इ जगस्रत्र सरीखे। भुत्र अनुसार जे भाविक किरिया करे, तेहने। शुद्ध चारित्र परिखे। धा०६ एइ उपदेशनुं सार संक्षेपथी, जे नरा चित्तमें नित्य ध्यावे ते नरा दिव्य बहु काल सुख अनुभवी, नियतआनंद्रघन राज पावे धा० ७

### १५ श्री धर्मनाथ जिन स्तवन.

### सारंग रसीयानी देशी.

धरम जीनेसर गाउं रंगसुं, भंगम पडसो है। पीत जिनेसर धर्म० १ बीजो मन मंदिर आणु नहीं, ए अम कुलबट रीत जिनेसर धर्म० १ धरम धरम करतो जग सह फीरे, धर्म न जाणे है। मर्म जि० धरम जीनेसर चरण ग्रह्मा पछीं, कोइ न बांत्रे हैं। कर्म जी० धर्म. २ प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे, देखे परम नीधान जी० धर्म. २ इदय नयण नीहाले जग धणीं, महीमा मेरु समान जी० धर्म. ३ देखि त दोडत दोडत दोडिओ, जेसी मननीरे दोड जी० धर्म. ४ एकपत्वी केम प्रीतिवरें पडे, उभय मील्या हुंए संधी जी० धर्म. ४ एकपत्वी केम प्रीतिवरें पडे, उभय मील्या हुंए संधी जी० हुं रागी हुं में।टे फंिओ, तुं निरागी निरवंध जी० धर्म. ५ परम निधान प्राट मुख आगले, जगत उलंधी है। जाय जि० धर्म. ६ ज्योति विना जुओ जगदीसनीं, अंधोअंध पुलाय जि० धर्म. ६

निरमल गुण मिण रोहण भूथरा, मुनी जन मानस हंस जि० धन्य ते नगरी धन वेला घडी, माता पीता कुलवंश जि० धर्म. ७ मन मधुकर वर करजाडी कहे, पदकज निकट निवास जि० घन नामी आनंदघन सांभलेा, ए सेवक अरदास जि० धर्म. ८

# १६ श्री शांति जिन स्तवन.

#### चतुर चामासा पडिकमी.

शांति जिनएक ग्रञ्ज वीनती, ग्रुखे। त्रिभुवन रायारे ॥ शांनि सरुप केम जाणिये, कहा मन किय परखायरे ॥ शांति. १ ॥ धन्य तं आतम जेहने, एहवा प्रश्न अवकाशरे ॥ थीरज मन धरी सांभलें।, कहुं शांति प्रति भासरे ીાજ્ઞાંતિ. ૨ાા भाव अविश्रुष्य सुविश्रद्ध जे. कह्या जिनवर देवरे ॥ ते तेम अतध्य सद्दे, मथम ए शांति पद सेवरे ।।शांति, ३।। आगम धर गुरु समकेति, क्रिया संवर साररे ॥ संपदायी अवंचक सदा, सुची अनुभवाधाररे ।)शांति, ४॥ शुध्य अवलंबन आदरे, तजी अवर जंजालरे ॥ तामसी दृशि सबि परिहरी, भजे सात्विकी सालरे ।।शांति, ५॥ फल विसंवाद जेमां नहीं, शब्द ते अर्थ संबंधिरे ।। सकल नयवाद व्यापि रह्या, ते ज्ञिव साधत संधिरे ।।शांति, ६॥

विधि प्रतिवेध करी आतका, पदार्थ अविरोधरे ॥ ग्रहण विधि महाजने परिग्रह्या, इसी आगर्भे बे।धरे ।।शांति, ७।। दुष्ट जन संगति परिहरी, भजे सुगुरु संतानरे ॥ जाेग सामर्थ्य चित्त भावजे. धरे ग्रुगति निदानरे ।।शांति, ८॥ दान अपनान चित्त समगणे. सम गणे कनक पाषाणरे ॥ वंदक निंदक सक्ष्मणे, इशा हे।य तुं जाणरे ।।शांति, ९॥ सर्व जग जंतुने सम गणे, गणे तृण मणि भावरे ॥ म्रक्ति संसार बेड सम गणे, मुणे भवजल निधिनावरे ।।शांति. १०।। आपणा आतम भाव जे. एक चेतना धाररे ॥ अवर सिव साथ संयोगथी, एह निज परिकर साररे ।।शांति. ११।। मञ्ज मुखथी एम सांभली, कहे आतमरामरे ॥ ताहरे दरिशणे निस्तरया, मुझ सिद्धा सवी कापरे ।।शांति, १२।। अहा अहा हुं मुझने कहुं, नमा मुझ नमा मुझरे ॥ अभित फल दान दातारनी, जेहने भेट थयी तुझरे ।।शांति० १३॥ शांति सरुप संक्षेपथी, कह्या निजपररुपरे ॥ आगम मांहे विस्तार घणा, कहे। शांति जिन अपरे ।।शांति. १४।। शांति सरुप एम भावसे, धरी शुध्य मणिध्यानरे ॥ आनंदघन पद पामसे. ते छेहेसे बहु मानरे ।।शांति. १५॥

# १७ श्री कुंथु जिन स्तवन.

#### अंबर देहा मुरारी हमारा ए.

कुंधुं जिन ६नडुं किपही न वाजे हे। ॥ कुं. ॥ जिम जिम जतन करीने राखुं, तिम तिम अलग्रुं भाजे है। ॥कुं. १॥ रजनी वासर वसती उजड, गयण पायालें जाय ॥ साप खाएने मुखडुं थाथु, एह ओखाणा न्याय है। ||疲。 २|| बुगित तणा अभिलाखी तपीया, ज्ञानने ध्यान अभ्यासे ॥ वयरीइं कांड एहवं चिंते. नाखे अलवे पासें हा ।कुं. ३॥ आगम आगम धरने हाथें, नावे किण विधि आंक्युं ॥ किहां कणे जा हठ करी हटकुं, ता च्याल तणी परें वांकुं हा ॥कुं. ४॥ जो उग कहुं ते। उग ते। न देखुं, साहुकार पण नाही ॥ सर्व पांहेने सहुथी अलगुं, ए एचरीज पन मांही हो ॥कुं. ५॥ जे जे कहुं ते कान न धरे, आप धतें रहे काले। ॥ सुरनर पंडित जन समजावे, समजे न माहासाले। हो 1歳、和 मे जाष्युं ए लिंग नपुंसक, सकल मरदने ठेले ॥ बीजी बाते समरथ छे नर, एहने केाइ न झाले है। ॥इं. ७॥ मन साध्युं तेणे सघछुं साध्युं, एह वात नही खेाटी ॥ एम कहे साध्युं ते नवी मानुं, ए कही वात छे मोटी हो 11歳、これ मनइं दुराराध्य तें वस आण्युं, ते आगमधी मति आणुं ॥ यानंद्घन पशु माहरुं आणा, ता साचुं करी जाणुं हा 11憲, ९॥

# १८ श्री अरजिन स्तवन.

# ऋषभने। वंश ग्यणावरु.

| धरम परम अरनाथने।, किम जाणुं भगवंतरे ॥          |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| स्वपर समय समजावियें, महिमावंत महंतरे           | ॥घ. १॥    |
| श्रद्धानम अनुभव सदा, स्वसम्य एह विलासरे ॥      |           |
| परवडी छांहेडी जेह पडे, ते पर समय निवासरे       | ાાય. સા   |
| नारा नक्षत्र ग्रह चंदनी, ज्याति दिने समझाररे ॥ |           |
| टर्शन ज्ञान चरण थकी, शकति निजातम धाररे         | ॥घ. ३॥    |
| भारी पीळा चीकणा, कनक अनेक तरंगरे ॥             |           |
| पर्याय दृष्टि न दीजीये, एकज कनक अभंगरे         | ाघ. शा    |
| दग्शण ज्ञान चरण थकी, अलख सरुप अनेकरे।।         |           |
| निर विकलप रस पीजिये, शुध्य निरंजन एकरे         | ॥घ. ५॥    |
| परमारथ पंथ जे कहे, ते रंजे एक तंतरे।।          |           |
| व्यवहारें लख जे रहे, तेहना भेद अनंतरे          | ।धि. ६॥   |
| व्यवहारे लखे देाहिला, कांइ न आवे हाथरे ॥       |           |
| शुध्य नय थापना सेवतां, निव रहे दुविधा साथरे    | भित्र, जा |
| एक परनी लखी भीतनी, तुम साथे जगनाथरे ॥          |           |
| कृपा करीने राखजा, चरण तळे ग्रही हाथरे          | ॥घ. ८॥    |
| चक्री घरम तीरथ तणा, तीरथ फल ततसाररे।।          |           |
| तीरथ सेवे ते लहे, आनंदधन निरधाररे              | ॥घ. ९॥    |

### १९ श्री मही जिन स्तवन,

सेवक किम अवगणियं हो.

सेवक किम अवगणियं हो ॥६ल्लिजिन॥ एह अब साभा सारी ॥ अवर जेहने आदर अति दीए, तेहने मुल निवारी हो ।। पिल्ल. १।। झान स्वरुप अनादि तुभारुं, ते स्ठीधूं तमे ताणी ॥ जुओ अज्ञान दशा रीसावी, जातां काण न आणी हे। ॥५िल्छ. २।' निद्रा सुपन जागर उजागरता, तुरिय अवस्था आवी ॥ निद्रा मुपन दशा रीसाणी, जाणी न नाथ मनावी हो ।।५ल्लि. ३॥ समकेत साथे सगाइ कीधी, सपरिवार सुंगाढी ॥ 4िथ्या ५ती अपराधण जाणी, घरथी वाहिर काढी **हो** ॥मल्लि, ४॥ हास्य अरित रित शोक दुगंछा, भय पापर कर साली ॥ ने।कपाय श्रेणी गज चढतां, ख.न तणी गति जाली हो ॥ त्लिल. ५॥ राग द्वेष अविरितनी परिणित, ए चरण माहना योध्धा ॥ भीतराग परिणति परिण-तां, उठी नाठा बाघा हो ।।।६ल्लि. ६॥ वेदोदय कारा परिणा ।, काम्यकर सहु न्यागी ॥ नि:कारी करुणा रस सतगर, अनंत चतुष्क पद पागी हो ।।५ल्लि.७॥ ८ टान विघन वारी सह जनने, अभय दान पद दाता ॥ लाभ विर्घन जग विघन निवारक, परम लाभ रस शता है। ॥५०००, ८॥ वीर्य विघन पंडित वीर्ये हणी, पुरण पदवी ये।गी ।। भागापंभाग देशय विधन निवारी, पुरण भागशंभागी है। ॥मल्लि.९॥

ए अढार दुषण वरजित तनुं, मुनि जन वृंदे गाया ॥
अविरति रूपक दोष निरूपण, निरदुषण मन भाया है।॥मिल्लि. १०॥
इण विध परत्वी मन विसराभी जिनवर गुण जे गावे॥
दिनवं युनी महिर नजरथी, आनंदधन पद पावे है। ॥मिल्लि. ११॥

# २० श्री मुनिसुव्रत जिन स्तवन.

आघा आम पंथारी पुज्य.

मुनीसुत्रत जिनगय, एक मुझ विनति निसुणे।।। आतम तत्त्व वयं जाण्यं जगतगुरु, एह विचार ग्रुझ कहिया ॥ आतम तत्त्व जाण्या विण निरम्ल, चित्त समाधि नवि लहिया ।।मुनी, १।। काेड अवंध आत्रश् तत राने, किरिया करता दीसे ॥ क्रियातणं फळ कहे। क्रण भागवे, इम पुछ्यं चित रीस ।।मूनी, २।। जड चेतन ए आत्रव एकज, थावर जंगम सिरखा ॥ दुख मुख संकर दूपण आवे, चित्त विचारी जो परिखे। ॥ मुनी. ३॥ एक कहे नित्यज आनम तत, आत्र दरशण लीना ॥ कृत विनाश अकृतागम दूपण, नवी देखे मत हीणा ॥मुनी, ४॥ सुगिन र ति रागी कहे वादी, श्लिक ए आत्म जाणा ॥ बंध मोक्ष सुख दुख न घटे, एह विचार मन आणी ।।मुनी, ५। भ्रुत चतुष्क वर्राजित आतम तत्, सत्ता अलगी न घटे ॥ अंध शकट जी नजर न देखे. ती शुं कीजे शकटे ।।म्रनी, ६।।

एम अनेक वादी रत विश्रम, संकट पडियो न लहे ।।
चित्त समाध ते माटे पुछुं, तुम विण तत केाइ न कहे ।।
प्रानी. ७।।
वलतुं जम गुरु इणिपरे भाषे, पक्षपात सब छंडि ।।
गग द्वेष मेाह पस्त वर्जित, आतम् रह मंडी ।।
आतम ध्यान करे जो केाउ, से। फिर इणमें नावे ।।
वाग जाल बोजुं सहु जाणे, एह तत्व चित्त चावे ।।
जेणे विवेक धरी ए पत्त महियें, ते तत ज्ञानी कहियें ।।
श्री ग्रुनीमुवत कृपा करे। ते।, आनंद्धन पद लहियें ।।
प्रानी. १०।।

### २१ श्री निम जिन स्तवन

धन धन संप्रति साचा राजा.

पट दग्सण जिन अंग भणी जे, न्यास पडंग जो साधेरे निम जिनवरना चरण उपासक, पट दरशन आराधेरे पट. १ जिन सुर पाट पपाय बखाणुं, सांख्य जोग देाय भेदेरे आतम सत्ता विवरण करता, लहा दुग अंग अखेदेंरे पट. २ भेद अभेद सुगत भीशांसक, जिनवर दायकर भारीरे लोका लेक अवलंबन मजियें, गुरु गमथी अवधारीरे पट. ३ लोकायिक कुप जिनवरनी, अंश विचारी जो कीजेरें तत्व विचार सुधारस धारा, गुरुगम विण केम पीजेरे पट. ४

| जैन जिनेश्वर वर उत्तम अंग, अंतरंग बहिरंगेरे          |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| अक्षर न्यास धरा आराधक, आराधे धरी संगेरे              | षट. ५  |
| जिनवर्षां सघळां दरिशण छे, दर्शने जिनवर भजनारे        |        |
| सागरमां सघळी तटनी सही, तटनीमां सागर भजनारे 🥏         | पट. ६  |
| जिन स्वरुप थइ जिन आरात्रे, ते सही जिनवर हावेरे       |        |
| भृंगी इस्रीकाने चटकावे, ते भृंगी जग जीवेरे           | षर. ७  |
| चुग्ण भाष्य सुप्र निर्युक्ति, दृशि परंपर अनुभवरे     |        |
| सभय पुरुषना अंग कहा ए, जे छेदे ते दुरभवरे            | षर, ८  |
| मुद्रा बीज धारणा अक्षर, न्यास अरथ विनि योगरे         |        |
| जे ध्यावे ते निव वंची जे, क्रिया अवंचक भोगेरे        | पट. ९  |
| श्रुत अनुसार विचारी बाेलुं, सुगुरु तथा विधी न भिलेरे |        |
| किरिया करी निव साथि सकीये, ए विपवाट चिन सघलेरे       | षट. १० |
| ते माटे उमा करजाेडी, जिनवर आगल कहीयेरे               |        |
| सदय चरण सेवा शुद्ध देजा, जेन आतंद्रधन लहीं पेरे      | पट, ११ |

# २२ श्री नेमनाथ जिन स्तवन.

धणरा देाला.

अप्ट भवंतर वाळहीरे, तुं मुज अत रात्र पनरावाला. मुगति स्त्रीशुं आपणेरे, सगपण केाइ न कात्र म. १

| घर आवा हो बालिन घर आवा, मारी आस्याना विस       | राम ५.        |
|------------------------------------------------|---------------|
| यथ फेरो हे। साजन यथ फेरो, साजन मारा मने।यथ सा  | थ म. २        |
| नारी पखे। ज्या नेइलारे, साच कहे जगनाथ म.       |               |
| इश्वर अरघंरो धरीरे, तुं मुझ झाले न दाथ         | म. ३          |
| पशु जननी करूणा करीरे, आणी हृदय विचार म.        |               |
| माणसनी करुणा नहीरे, ए कुण घर आचार              | म. ४          |
| मेन कलपतर छेडीदोरे, धरियो जोग धत्र म.          |               |
| चतुराइरे। कुण कटेारे, गुरु िलियो जग गुर        | म. ५          |
| मारुं ते। एमां क्युंही नहीरे, आप विचारे राज म. |               |
| राज सभामे बेसतारे, किसडी बधसी लाज              | म. ६          |
| मेन करे जन जन सहुरे, निरवाहे ते ओर म.          |               |
| <b>प्रीत करीने छोडीदेरे, ते शुं न चाले जोर</b> | ฆ. ७          |
| जो सन्नमां एहवुं हतुंरे, निसपित करतन जाण म.    |               |
| निसपित करीने छांडतांरे, माणस हुये वुकसाण       | म. ८          |
| हेतां हान सक्कारीरे, सहु लहे विजन पोप ा.       |               |
| मेंदक बरित नवी छहेरे, हे सेदकरों दे।प          | म् <b>.</b> ९ |
| सस्ती कहे ए सा ळेश्रे, हुं कहुं लक्षण सेत म.   |               |
| इण लक्षण गाणी सम्बीरे, याप विचारे हेत          | र्म, १०       |
| रागी ं राधी सहुरे, बेगमी बदे। सम म.            |               |
| राग हिना हि , द्वारति हे हमित संदरी साग        | 1. 88         |

एक गुह्य घटतुं नथीरे, सघछे।इ जाणे छे।क अनेकांतिक भागवारे, ब्रह्मचारी गत राग म. १२ जिण जाणी तुमने जोउंरे, तिण जोणी जावा राज एकवार मुझने जुओरे, ता सीझे मुज काज म. १३ मेह दशा धरी भावनारे, चित्त लहे तत्त्व विचार ч. वीतराग ६न आदरीरे, प्राणनाथ निरधार म. १४ सेवक पण ते आदरेरे, ते। रहे सेवक धाम आजय साथे चालीयेंरे, एहीज रुडुं काम म. १५ त्रिविध ये।ग धरी आदयेरि, नेमनाथ भरतार धारण पेषण तारणारे, नव रस मुगताहार म. १६ कारण रुपी प्रभु भज्योरे, गण्या न काज अकाज म. कृपा करी मुझ दीजीयेरे, आनंदधन पदराज H. 99

# २३ पार्थ जिन स्तवन.

### सःगंग गसीअ,दी देशी.

भ्रुव पद राती है। स्वाती माहारा, निक्काी मुगराय प्रमुखानीते। निज गुण कारी है। पारी तुं घशीर पुत्र अत्यामी है। नाथ ॥ ॥मुखानी श्रु. १॥ सर्व व्यापी कहे सर्व जाणंतपणे, पर प्रिणान्य सरव ॥ स्वा

सर्व व्यापी कहे सर्व जाणंगपणे, पर परिणानन सम्प ॥ गु.॥ पर रुपें करी तन्त्रपणुं नहीं, स्वसत्ता चित्रस्य ॥ गु. श्रु. २॥

### २४ श्री महावीर जिन स्तवन.

राग धन्याश्री.

वीरजीने चरणे लागुं, वीरपणुं ते सागुरे ॥ निध्या सेह टिन्स भग भांग, जित्र नगारं करमुरे ॥ती. १॥ छउ मिध्य विरय छेक्या संगे, अभिसंधिज मित अंगेरे॥
सुक्ष्म स्थुल कियाने रंगे, येगी थये। उमंगेरे ॥वी. २॥
असंख्य मदेश वीर्य असंखें, येगा असंखित कंखेंरे॥
पुद्गलगण तेणे छे सुविशिषे, यथाशिक्त मित छेखेरे॥वी.२॥
उत्कृष्टे वीरयने वेसे, येगा क्रिया नवी पेसेरे॥
याग नणी धुवनाने छेसें, अतम शक्ति न खेसेरे॥वी. ४॥
साम विर्य वशे जेम भागी, तेम आतम थये। भागीरे॥
सुरपणे आतम उपयोगी, थाय तेहने अयोगीरे ॥वी. ५॥
वीरपणुं ते आतम ठाणे, जाण्युं तुम्ची वाणेरे॥
श्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे, निजधुव पद्पहिचाणेरे॥वी.६॥
आलंबन साधन जे त्यागे, पर पिणितिने भागेरे॥
अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, आनंद्यन प्रमु जागेरे ॥वी. ६॥

### श्री पार्श्व जिन स्तवन.

शांति जिन एक मुझ वीनती.

पास जिन नारा रुपनुं, ग्रुझ प्रतिभास केम होपरे ॥ तुझ ग्रुझ सन्ता एकता, अचल विमल अकल जीयरे ॥पा. १॥ ग्रुझ प्रवचन पक्षथी, निश्चय भेद न क्रिइरे ॥ विवहारे लखी देखीयें, भेद प्रति औट वह लेखने ॥पा २॥ वंधन मेक्ष नहीं निश्चयें, विवहारे भज देायरे ॥
अखंडित अवाधित साय कदा, नित अवाधित सायरे ॥पा. ३॥
अन्वय हेतु व्यतिरेकधी, अंतरा तुझ ग्रुझ रुपरे ॥
अंतर मेटवा कारणे, आत्म स्वरूप अनूपरे ॥पा. ४॥
आतम्ता प्रमात्म्ता, शुद्ध नय भेद न एकरे ॥
अवर आरोपित धर्म छे, तेहना भेद अनेकरे ॥पा. ५॥
धर्मी धरमथी एकता, तेह ग्रुझ रूप अभेदरे ॥
एक सत्ता छख एकता, कहे ते ग्रुड मित खेदरे ॥पा. ६॥
आतम धरम अनुसरी, रमे जे आतम्सामरे ॥
आनंद्यन पदवी छहे, परम आतम तस नामरे ॥पा. ९॥

# श्री महावीर जिन स्तवन.

पंथहे। निहालुंरे, बीजा जिन तणीरं.

चरम जिलेसर विगत स्वरुपतुंरे, भावुं केम सरुप ॥ साकारी विण ध्यान न संभवेरे, ए अविकार अरुप ॥चरम. १॥ आप सरुपें आतमां रमेरे, तेहना धुर वे भेद ॥ असंख उक्के।सें, साकारी पदेरे, निराकारी निरभेट ॥चर्म. २॥ मुख्य नाम करम निराकारजेरे, तेह भेदे नहीं अंत ॥
निराकार जे निरगित कर्मथीरे, तेह अभेद अनंत ॥चरम. ३॥
रूप नहीं कइयें बंधन घटयुंरे, बंधन मोक्ष न कीय ॥
वंध मोक्ष विण सादि अनंतनुंरे, भंग संग केम होय ॥चरम. ४॥
द्रव्य विना तेम सत्ता नवी लहेरे, सत्ता विण स्ये। रूप ॥
रूप विना केम सिद्ध अनंततारे, भावुं अकल सरूप ॥चरम. ५॥
आत्मता परिणित जे परिणम्यारे, ते मुझ भेदा भेद ॥
तदाकार विण मारा रूपनुंरे, ध्यावुं विध प्रतिषेध ॥चरम. ६॥
संतिम भव प्रहणे तुझ भावनुंरे, भावशुं शुद्ध सरूप ॥
तइयें आनंदघन पद पामशुंरे, आतम रूप अनुप ॥चरम. ६॥

# श्री देवचंद्रजी कृत चोविशी.

### १ श्री ऋषभनाथ जिन स्तवन.

ऋषभ जिणंदशुं पीतडी, कीम कीजे हे। कहे। चतुर विचार पश्चजी जइ अळगा वश्या, तिहां किण निव हे। के। वचन उचार ऋषभ० १

कागळ पण पहें। चे नहीं, नवी पहें। चे हो तिहां के। परधान ॥ जो पहें। चे ते तम समो, निव भाखे हो कोइना विवधान ऋ. २ भीत करे ते रागीया, जिनवरजी हो तमें तो वीतराग भीतडी जेह अरागथी, भेळवी ते हो ले। केश समा ऋ. ३ भीति अनादिनी विप भरी, ते रीते हो करवा ग्रुज भाव करवी निरिवप पितडी, किण भांते हो कहे। बने बनाव ऋ. ४ भीति अनंती परथकी, जे तोडे हो ते जोडे एह परम पुरुपथी रागता, एकत्वता हो टाखी गुण गेह ऋ. ५ भग्रजीने अवलंबतां, निज प्रभुता है। भगटे गुणरास देवचंद्रनी शेवना, आपे ग्रुझ हो अधिचल ग्रुववास ऋ. ६

### २ अजित जिन स्तवन.

### देखा गति दैवनीरे.

झानादिक नुण संपदारे, तुझ अनंत अपार ते सांभळतां उपनीरे, रुचि तेणे पार उतार अजित जिन तारजारे, तारजादिनदयाळ अजितजिन नारजारे. १ जे जे कारण जेहनेारे. सारग्री संयोग मिलतां कारज निपजेरे, करतातणे प्रयोग अजित. २ कार्य सिद्धि करता वस्ररे, रूहि कारण संयोग निज पद कारक पशु मळ्यारे, होए निभिन्तह भाग अजित, ३ अज कुलगत केशरी लहेरे. निज पद सिंह निहाल तिन प्रभु भक्ते भवि लहेरे, अतम शक्ति संभाळ अजित, ४ कारण पट कत्तीपणेरे. करी आरोप अभेट निजपद अर्थी पश्च थकीरे, करे अनेक उमेद अजित, ५ एहवा परमातम मधुरे, परमानंद स्वरूप स्याद्वाद सत्ता रसीरे, अमल अखंड अनुप अजित, ६ आरोपित सुख भ्रम टळ्योरे, भास्ये। अव्याबाध समर्थे। अभिलाषीपणारे, करता साधन साध अजित, ७ ग्राहकता स्वध्मीत्वतारे, व्यापक भोक्ता भाव कारणता कारज दिशारे, सकळ ग्रहयुं निज भाव अजित, ८

श्रद्धा भासन रमणनारे, दानादिक परिणाम सकळ थया सत्ता रसीरे, जिनवर दिश्वण पाम नेजे निर्यामक माहजारे, वैय गाप आधार देवचंद्र सुख सागरुरे, भाव धर्म दातार

अजित. ९

अजिन १०

# ३ श्री संभव जिन स्तवन.

धणरा ढेाला.

श्री संभव जिन राजजीरे, ताहरा अकल स्वरुप ॥जिनवर पूजा॥ स्वमकाशक दिनमणीरे, समता रसना श्रुप ॥जि. १॥ पूजा पूजारे भविक पुजा पुजा, हारं प्रश्चपूज्या परमानंद्॥जि.॥ अविसंवाद निमित्त छारे, जगत जंतु सुखकाज ॥ जि. ॥ हेतु सन्य वहु मानथीरे, जिन सेव्या सीवराज ॥जि. २॥ उपादान आतम सहीरे, पुष्टालंबन देव ॥ जि. ॥ उपादान कारणपणेरे, पगट करे मश्च सेव ॥जि. ॥ जि. ॥ कार्य गुण कारणपणेरे, कारण कार्य अनुप ॥ जि. ॥ सकल सिद्धता ताहरीरे, माहारे साधन रूप ॥जि. ॥ एकवार प्रश्च वंदनारे, आगम रीते थाय ॥ जि. ॥ कारण सत्ते कार्यनीरे, सिद्धि प्रतित कराय ॥जि. ॥

पशुपणे पशु ओळखीरे, अमल विमल गुग गेह ॥ जि. ॥ साध्य दृष्टि साधकपणेरे, वंदे धन्य नर तेह ॥जि. ६॥ जन्म कृतारथ तेहनारे, दिवस सफळ पण तास ॥ जि. ॥ जगत शरण जिन चरणनेरे, वंदे धरीय उल्लास ॥जि. ॥ निज सत्ता निज भावधीरे, गुण अनंतने। ठाण ॥ जि. ॥ देवचंद्र जिनराजजीरे, शुद्ध सिद्ध सुख खाण ॥जि. ८॥

### ४ श्री अभिनंदन जिन स्तवन.

### ब्रह्मचर्य पद पुजीए.

वयुं जाणुं वयुं बनी आवजो, अभिनंदन रस रीत है। मिस्त ॥
पुद्गल अनुभव त्यागथी, करवी जश परतीत है। भिस्त ॥वयुं १॥
परमातम परमेश्वरु, वस्तुगते ते अलिप्त है। मिस्त ॥
द्रव्ये द्रव्य मिले नहीं, भावे से अन्य अव्याप्त है। भिस्त ॥वयुं. २॥
शुध्ध स्वरुप सनातना, निर्मल जे निस्संग है। मिस्त ॥
आह्म विश्वति पिणम्यो, न करे ते मसंग है। मिस्त ॥वयुं. ३॥
पण जाणुं आगम बले, मिलवा तुम मश्च साथ है। भिस्त ॥
मश्च तो स्वसंपत्तिभयी, शुध्ध स्वरूपना नाथ है। भिस्त ॥वयुं. ४॥
पर परणामिकता छे, जे तुज पुदगल योग है। भिस्त ॥
जडबल जगनि एटना, न घटे तुजने भाग है। भिस्त ॥व्युं. ५॥

शुध्य निनित्त मश्रु प्रशो, करी अशुध्य परहेष है। भित्त ।।
आत्मालंबी गुण लही, सह साधकना ध्येष है। भित्त ।। स्युं. ६॥
जिम जिनवर आलंबने, बन्ने सन्ने एक तान है। भित्त ॥
तिम तिम आत्मालंबनी, ग्रहे स्वरूप निदान है। भित्त ॥
स्व स्वरूप एकत्वता, सान्ने पुणानंद है। मित्त ॥
रमे भागवे आतमा, रत्नत्रयी गुण वृंद है। मित्त ॥
अभिनंदन अविलंबने, परमानंद विलास है। मित्त ॥
वेबचंद्र मश्रु सेवना, करी अनुभव अभ्यास है। मित्त ॥
वेबचंद्र मश्रु सेवना, करी अनुभव अभ्यास है। मित्त ॥

# ५ श्री सुमति जिन स्तवन.

कडखानी देशी.

अहे। श्री सुर्रतिजिन शुध्यता ताइरी, स्क्बुण पर्याय परिणाम राभी. निन्यता एकता अस्तिता इतर युत, मेग्य भेगी थको पश्च अकामी अहे।० १ उपजे व्यय लहे तहिव तेहवे। रहे, गुण प्रमुख बहुलता तहिव पिंडी. आत्म भावे रहे अपरता निव ग्रहे, ल्लोक परदेश कित पण अखंडी अ० २

कार्य कारणपणे पणमे तह विध्नुव, कार्य भेदे करे पिण अभेदी. कर्तता परणमे नव्यता नवि रमे, सक्रज वेत्ता थको पिण अवेदी अ० ३

शुध्यता बुध्यता देव परमात्मता, सहेज निज भाव भागी अयोगी. स्वपर उपयोगी तादात्म्य सत्तारसी, जन्ति पशुंजता न प्रयोगी अ० ४

बस्तु निज परिणते सर्व परणामकी, ते तळे केाइ पश्चता न पामे. करे जाणे रमे अनुभवे ते पशु, तस स्वामित सुचितल धामे अ० ५

जीव नवी पुद्गली नैव पुद्गल कटा, पुद्गला धार नही तास संगी. परतणा इस नही अपर अश्वर्यता, वस्तु धर्मे कदा न परसंगी अ० ६

संग्रहे नहीं आपे नहीं परभणी, निव करे आटरे न पर राखे. शुद्ध स्याद्वाद निज भाव भागी जिके, तेह परभावने केम चाखे अ० ७

ताहरी शुध्धता भास आश्चर्यथी, उपजे रुचि तेणे तत्व इहे. तत्वरंगी थया देापथी उभग्या, देाप त्यागी टळे तत्व लीहे अ००

शुध्ध मार्गे वध्या, साध्य साधन सध्या, स्वामिप्रतिछंदेसत्ता आराधे. आन्म निष्पत्ति तिहां साधना निव टके, वस्तु उत्सर्ग आतम समाधे अ०९

माहरी शुध्य सत्ता तणी पुर्णता, तेहतुं हेतु मश्च तुंही साचा. देवचंद्रे स्तव्या ग्रुनिगणे अनुभव्या, तत्व भक्ते भविक सकल राज्या अ० १०

#### ६ श्री पद्म प्रभ जिन स्तवन.

#### हुं तुज आगळ शी कहुं केशरिया लाल

श्री पद्म प्रभ गुण निधिरे लाल, जग नार्क जगदीशरे वालेशर. जिन उपकार थको लहेरे लाल, भविजन सिद्ध जगीशरे वा. १ तुज दरिशण मुज वालहोरे लाल, दरिशण शुद्ध पवित्ररे वा. दरशण शब्द नये करेरे लाल, संग्रह एवंभूतरे वा. त. २ बीजे दक्ष अनंततारे लाल, प्रसरे भूजल योगरे वा. तिम ग्रुज आतम संपदारे लाल, मगटे पश्च संयोगरे वा. तु. ३ जगत जंतु कारज रुचिरे लाल, साधे उदये भाणरे वा. चिदानंद स्विविलासतारे लाल, वाधे जिनवर जाणरे वा. तु. ४ लब्धि सिद्धि मंत्राक्षरेरे लाल, उपजे साधक संगरे सेहेज अध्यात्म तत्वतारे लाल, प्रगटे तत्वी रंगरे वा. त. ५ लाह धात कांचन हुवेरे लाल, पारस परसन पाधीरे पगटे अध्यातम दशारे लाल, व्यक्त गुणी गुण ग्रामरे वा. तु. ६ अत्य सिद्धि कारज भणीरे लाल, सेहेज निर्यामक हेतरे वा. नामादिक जिन राजनारे लाल, भवसागर मांहे सेतुरे वा. तु. ७ स्थंभन इंदिय योगनेारे लाल, रक्त वर्ण गुणरायरे वा. देवचंद्र वृंदे स्तव्यारे लाल, आप अवर्ण अकायरे बा. त. ८

## ७ श्री सुपार्श्व जिन स्तवन.

हो सुंदर तप सरिखा जग केाइ नही.

श्री सपास आनंदमे, गुण अनंतने। कंद हे। जिनजी. ज्ञानानंदे पुरणेा, पवित्र चारित्रना नंद हे। जि. श्री १ संरक्षण विण नाथ छो, द्रव्य विना धनवंत हो. जि. करता पट किरिया विना, संत अजेय अनंत है।. जि. श्री २ अगम अगोचर अभर तुं, अन्वय ऋद्धि समृह है। जि. वर्ण गंध रस फरस विणु, निज मोक्ता गुण व्युइ हो. जि. श्री ३ अक्षय दान अचिंतना, लाभ अयत्ने भाग हा. जि. विर्य शक्ति अपयासता, शुध्य स्वगुण उपभाग है।,जि. श्री ४ एकांतिक आत्यंतका, सहज अकृत स्वाधिन हा. जि. निरुपचरित निर द्वंद सख, अन्वय हेत कपीन हो. जि. श्री ५ एक प्रदेशे ताहरे, अव्याबाध समाय हो. जि. नस पर्याय अविभागता, सर्वाकाश न माय हो. जि. श्री ६ एम अनंत गुणना धणी, गुण गुणना आनंद हा. जि. भाग रमण आस्वाद युत, मभु तुं परमानंद हो. जि. श्री ७ अव्यानाध रुचि थइ, साधे अव्यानाध हो. जि. श्रीट देवचंद्र पद ते लहे, परशानंद समाध है।.

#### ८ श्री चंद्रप्रभ जिन स्तवन.

#### श्री वयास जिन अंतरजामी.

श्री चंद्रमभ जिन पद शेवा, हेवाये जे हिलियाजी, आतमगुण अनुभवथी मिलया, ते भव भयथी टिलयाजी. श्री. १ हृज्य सेव वंदन नमनादिक, अर्चन वळी गुण ग्रामाजी. भाव अभेद थावानी इहा, परभावे निष्कामाजी. भाव सेव अपवादे नैगम, प्रश्च गुणने संकल्पेजी संग्रह सत्ता तुल्य आरोपे, भेटा भेट विकल्पेजी. व्यवहारे बहु मान ज्ञान निज, चरणे जिन गुण रमणाजी. प्रभ्र गुण आलंबी परणामे. रुज पट ध्यान स्मरणाजी. श्री. ४ शब्दे शुकल ध्यानारोहण, समभिरुढ गुण दशमेजी. वीर्य शुकल अविकल्प एकले, एवंभूत ते अक्षेजी. श्री. ५ उत्सर्गे समकित गुण प्रगटये: नैगम प्रभुता अंशेजी. तगह आतम सन्तालंबी, मुनि पद भाव पसंशेजी. श्री. ६ रुज सूत्र जे श्रेणी पदस्ते, आत्म शक्ति पकाशेजी. यथाख्यात पट शद्ध स्वरुपे, शुध्ध धर्म उल्लासेजी. भाव सयोगी अयोगी सैलेशी, अंतम दुगते जाणाजी. साधनताए निजगुण व्यक्ति, तेह सेवना वखाणे।जी. श्री. ८ कारण भाव तेह अपवादे, कार्यरूप उत्सर्गेजी. आत्म भाव ते भाव द्रव्य पद, बाह्य प्रदृति निसर्गेजी. श्री. ९

कारण भाव परंपर सेवन, प्रगटे कारज भावाजी, कार्य सिद्धि कारणता व्यय, सुचि परणामिक भावे।जी. श्री. १० परमगुणी सेवन तन्भयता, निश्चिय ध्याने ध्यावेजी, शुद्धातम अनुभव आस्त्रादि, देवचंद्र पट पावेजी. श्री. ११

#### ९ श्री सुविधिनाथ जिन स्तवन.

थारा मेहेला उपर मेह झरुखे वीजळी है। लाल.

भ. १

अ. २

दीठे। स्रविधि जिणंद, समाधी रसे भर्यो है। लाल, स. भास्या अल्म स्वरुप, अनादिना विसर्यो है। लाल, अ. सकळ विभाव उपाधी, थकी मन औसर्यो है। लाल, थ, सत्ता साधन भारग भणी, ए संचयी हा लाल. तुम प्रभु जाणंग रीन, सर्व जग देखता है। लाल. स. निज सत्ताये शुध्य, सहुने छेखता, हे। लाल. स. पर परिणति अद्वेष, पणे उवेग्वता हा लाल. प. भाग्यपणे निज शक्ति, अनंत गवेखता हे। लाल दानादिक निज भाव, इता जे परवशा हा लाल. इ. ते निज सन्मुख भाव, ग्रही लही तुज दशा हे। लाल. ग्र. मभुने। अब्भुत योग, स्वरुप तणी रसा है। लाल. स्व. बासे भासे तास, जास गुण तुझ जिसा हा लाल. जा. ३ माहादिकनी धुमि, अनादिनी उतरे हा लाल. अ.

अमल अखंड अलिप्त, स्वभावज सांभरे हे। लाल, स्व. ते तन्त्र रक्षण शुचि ध्यान, भणी हो आदरे हे। लाल, भ. ते समता रस धाम, स्वामी मुद्रा वरे हे। लाल स्वा. ४ पश्च छे। त्रिश्चवन नाथ, दास हुं ताहरी है। लाल. दा. करणानिधि अभिलाप, अछे मुज ए खरी है। लाल, अ. आतम वस्त स्वभाव, सदा ग्रुज सांभरा हा लाल. स. वासन भासन एह, चरण ध्याने धरा है। लाल. च. ५ पशु ग्रदाने योग, पशु पशुता लखे हे। लाल, पर द्रव्यनणे साधर्म्य, स्व संपत्ति ओळखे हा लाल. स्व. ओळखतां वह मान, सहित रुचि पण वधे हे। लाल, स. रुचि अनुयायी वीर्य, चरण धारा सघे हे। लाल. च. ६ क्षयोपशिक गुण सर्वे, थया तुज गुण रसी हो लाल. थ. सत्ता साधन शक्ति, व्यक्तिता उल्लंसी है। लाल, व्य. हवे संपुर्ण सिद्ध, तणी शी वार छे हा छाल. त. देवचंद्र जिनराज, जगत आधार छे हो लाल ज. ७

#### १० श्री शीतळनाथ जिन स्तवन

आदर जीव क्षमा गुण आदर.

शीतळ जिन पति पश्चता पश्चनी, ग्रुजथी कहिय न जायजी. अनंतता निर्मळता पुरणता, ज्ञान विना न जणायजी शी. चरम जळथी जळ िमणे अंजळी, गति जिपे अति वायजी. सर्व आकाश उलंधे चरणे. पण प्रभ्रता न गणायजी शी. २ सर्व द्रव्य परदेश अनंता. तेहथी गुण पर्यायजी. तास वर्गथी अनंत गुणा प्रभु, केवळज्ञान ऋहायजी शी. ३ केवळ दर्शन एम अनंता, ग्रहे सामान्य स्वभावजी. स्वपर अनंतथी चरण अनंता, स्भरण संवर भावजी. शी. ४ र्द्रच्य ६ेत्र अने काल भाव गुण, राजनीत ए चारजी. त्रास विना जड चेतन मभुनी, कोइ न छापे कारजी. शी. ५ शुध्धासय स्थीर प्रभु उपयोगे, जे समरे तुझ नामजी. अव्याबाध अनंता पामे, परम अमृत रस धामजी. शी. ६ आणा इश्वरता निर्भयता, निर्वछकता रुपजी. भाव स्वाधीन ते अव्यय रीते, एम अनंत गुण भ्रुपजी. शी, ७ अन्याबाध सुख निर्मळ ते तेा, करण इाने न ग्रहायजी. जेहज तेहने जाणंग भाक्ता, जे तुम समगुण रायजी. शी. ८ एम अनंत दानादिक निज मुण, वधनातीत पंडुरजी. वासन भासन भावे दुर्लभ, पाष्ति ता अति दुरजी. शी. ९ सकळ प्रत्यक्षपणे त्रिभुवन गुरु, जाणुं तुज गुण ग्रामजी. बीजा कांइ न माग्र स्वामी, एहिज छे ग्रुज कामजी. शी. १० एम अनंत प्रभुता सरदहता, अरचे जे प्रभु रूपजी. देवचंद्र प्रभूता ते पामे, परमानंद स्वरूपजी. शी, ११

## ११ श्री श्रेयांस जिन स्तवन.

#### पांडव पांचे वांदतां धन माहरे.

| श्री श्रेयांस प्रभु तणा, अति अद्भुत सहजानंदरे.       |      |   |
|------------------------------------------------------|------|---|
| गुण इक विध त्रिक परणम्ये।, एम गुण अनंतने। वृंदरे.    |      |   |
| मुनिचंद जिणंद अमंद दिणंद परे, नित्य दीपते। मुखकंटरे. |      | 8 |
| निज हाने करी ज्ञेयना, ज्ञायक ज्ञाता पद इशरे ॥        |      |   |
| देखे नीज दरशण करी, निज दश्य सामान्य जगीशरे.          | मु.  | ર |
| निज रम्ये रमण करो, पश्च चारित्र रमता रामरे ॥         |      |   |
| भाग्य अनंतने भागवा, भाग तेणे भाक्ता स्वाभरे.         | मु.  | 3 |
| देय दान नीत्य दीजते, अति दाता प्रश्च स्वयमेवरे.      |      |   |
| पात्र तुमे निज शक्तिना, श्राहक व्यापकभय देवरे.       | मु.  | 8 |
| परिणाभीक कार्य तेेें जो, कत्ती गुण करणे नाथरे.       |      |   |
| अक्रिय अक्षय स्थितिमयी, निष्कलंक अनंती आथरे          | मु.  | ષ |
| परिणाशीक सत्ता तणा, आर्विभाव विलास निवासरे.          |      |   |
| सहज अक्रुतिम अपराश्रयी, निर्विकल्पने निःप्रयासरे.    | मु.  | ६ |
| मञ्ज पञ्जना संभारनां, गानां करतां गुणग्रावरे.        |      |   |
| सेवक साधनता वरे, संवर परिणति पामरे.                  | Ħ.   | ૭ |
| मगट तत्वता ध्यावतां, निज तत्वने। ध्याता थायरे.       |      |   |
| तत्व रभण एकायता, पुरण तत्वे एह समायरे.               | ਸ਼ੁ. | C |

## प्रश्च दीठे मुज सांभरे, परभातम पुरणानंदरे. देवचंद्र जिन राजना, नित्य वंदे। पय अरविंदरे.

**યુ.** ९

## १२ श्री वासुपूज्य जिन स्तवन.

#### पंथडे। निहाळुरे बीजा जिन तणारे.

| पुजना ते। कीजेरे बारमा जिलतणीरे, जसुश्गटये। पूज्य स   | वभा | ₹.         |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| परकृत पुजारे जे इच्छे नहीरे, साधक कारज दाव.           | g.  | 8          |
| द्रव्यथी पुजारे कारण भावनारे, भाव पशस्त ने शुद्ध.     |     |            |
| परम इष्ट वल्लभ त्रिभुवन भणीरे, वासुपुज्य स्वयं बुद्धः | ₹.  | २          |
| अतिश्चय महिमारे अति उपकारतारे, निर्मळ पश्च गुण राग.   |     |            |
| मुर्भणी सुरघट सुरतरु तुं छतेरे, जिन रागी पहा भाग-     | षु. | 3          |
| दर्शन ज्ञानादिक गुण आत्मनारे, पशु पशुतालय लीन.        |     |            |
| शुद्ध स्वरुपी रुपे तन्मयीरे, तम्रु आस्त्र।दन पीन.     | षु. | 8          |
| शुद्ध तत्व रसरंगी चेतनारे, पामे आत्म स्वभाव.          |     |            |
| आत्मालंबी निजगुण साधतारे, प्रगटे पुज्य स्वभाव.        | g.  | 4          |
| आप अकत्ता सेवाथी हुवेरे, सेवक पुरण सिध्यिः            |     |            |
| निज धन नदिए पण आश्रित लहेरे, अक्षय अक्षर ऋध्य         | g.  | <b>.</b> Ę |
| जिनवर पुनारे ते निष्ठ पुजनारे, पगटे अन्त्रय शक्ति,    |     |            |
| <b>बरमानंद विलासी अनुभवेरे, देवचंद्र पद व्यक्ति</b> . | Ą   | . 9        |
|                                                       |     |            |

## १३ श्री विमल जिन स्तवन.

दास अरदास सी परे करेजी.

विवळ जिन विवळता ताहरीजी, अवर बीजे न कहाय. वि. १ लघु नदी जिम तिम लंघीएजी, स्वयंभ्र रमण न तराय. सयल पुढवी गिरिजल तरुजी, केाइ तेाले एक हाथ. ते पण तज गुण गण भणीजी, भाखवा नही समस्थ वि. २ सर्व पुद्गल नुभ धरम्नाजी, तेम अधर्भ पदेश. तास गुण धर्म पज्जव सहुजी, तुज गुण एक तणी छेश. वि. ३ एम निज भाव अनंतनीजी, अस्तिता केटली थाय. नास्तिता स्वपर पट अस्तिनाजी, तज समकाल समाय. वि. ४ ताहारा शुध्ध स्वभावनेजी, आदरे धरी बहु मान, तेहने तेहिज नीपजेजी, ए काड अद्युत तान. वि. ५ तुम प्रभ्र तुम तारक विभ्रजो, तुम सम अवर न केाय. तुम दरिशण थकी हुं तरये।जी, शुध्ध आलंबन हे।य. वि. ६ प्रभु तणी विक्लता ओळखीजी, जे करे स्थिर पन सेव. देवचंद्र पट ते लहेजी, विमळ आनंद स्वयमेव वि. ७

१४ अनंतनाथ जिन स्तवन.

दीठी हे। प्रभु दीठी जग गुरु तुज.

मुरति हो प्रभु मुरति अनंत जिणंद, ताहरी हो प्रभु ताहरी मुज नयणे वशीजी. सक्ता है। मभु सक्ता रसने। कंद, सेहेजे है। मभु सेहेजे अनुभव रस लक्षीजी. १

भव दव है। पशु भव दव तापित जीव, तेहने है। पशु तेहने अमृत घन समीजी.

मिथ्या विष है। पश्च भिथ्या विषनी टेव, हरवा है। पश्च हरवा जांगुल मन रनीजी. २

भाव है। प्रभु भाव चिंतामणी एह, आतम है। प्रभु आतम संपत आपवाजी.

एहिज है। पश्च एहिज शिव सुख गेह, तत्व है। पश्च तत्वालंबन स्थापवाजी. ३

जाए हा मधु जाए आश्रय चाल, दीठे हा मधु दीठे संवर वधेजी.

रत्न हो मञ्ज रत्नत्रथी गुण माल, अध्यातम हे। मञ्ज अध्यातम साधन सर्वेजी. ४

मीठी हे। पश्च मीठी सुरत तुज, दीठी हे। पश्च दीठी रुचि बहु
मानथीजी.

तुज गुण हे। पश्च तुज गुण भासन युक्त, सेवे हे। पश्च सेवे तसु भव भय नथीजी. ५

नामे हे। मभ्रु नामे अद्भुत रंग, ठवणा हे। मभ्रु ठवणा दीठे उल्लसेजी. गुण आस्वाद हो प्रश्च गुण आस्वाद अभंग, तन्मय हे। प्रश्चतन्भय-ताए जे धसेजी. ६

गुण अनंत हो पश्च गुण अनंतना वृंद, नाथ हो पश्च नाथ अनंतने आदरेजी.

देवचंद्र हो प्रभु देवचंद्रने आनंद, परम हो प्रभु परम महोदय ते वरेजी. ७

#### १५ श्री धर्मनाथ जिन स्तवन.

सफळ संसार अवतार ए हु गणुं.

धर्म जग नाथना धर्म सुचि गाइए, आपणा आतमा तेहवा भाविये.
जाति जशु एकता तेह पलटे नहीं, शुद्ध गुण पज्जवा वस्तु सत्तामयी. १
नित्य निरवयन विल एक अकिय पणे, सर्वगत तेह सामान्य भावे भणे
तेहथी इतर सावयव विशेषता, व्यक्ति भेदे पढे जेनी भेदता. २
एकता पिंडने नित्य अविनाशता, अस्ति निजक्षिद्धिथी कार्यगत भेदता.
भाव श्रुत गम्य अभिलाष अनंतनाता, भव्य पर्यायनी जे परावर्तिता. ३
क्षेत्र गुण भाव अविभाग अनेकता, नाश उत्पाद अनित्य पर नास्तिता
क्षेत्र व्याप्तत्व अभेद अव्यक्तता, वस्तु ते रुपथी नियत अभव्यता ४
धर्म मागभावता सक्त गुण शुद्धता, भोग्यता कर्तृत्ता रमण परिणामता.
शुद्ध स्वमदेशता तत्व चैतन्यता, व्याप्य व्यापक तथा शाह्य शाहकगता ५

संग परिहारथी स्वाभिनिजपद लहुं, शुद्ध आत्मिक आनंद पद संग्रहुं जहिव परभावथी हुं भवेदिधि वश्यो, परतणा संग संसारताए ग्रश्यो ६ तहिविसत्ता ग्रणे जीव ए निरम्ळा, अन्य संश्लेष जिमस्फटिक निव शामळा-जे परोपाधिथी दुष्ट परिणति ग्रहि, भाव तादात्म्य माहेरु ते नही. ७ तिणे परमात्म मश्च भिवत रंगी थइ, शुध्ध कारणरसे तत्व परिणतीमयी. आत्म ग्राहक थये तजे पर ब्रहणता, तत्वभागी थये टळे परभाग्यता ८ शुद्ध निःभयास निजभाव भागी यदा, आत्मक्षेत्रे नही अन्य रक्षण तदा एक असहाय निःसंग निरहंदता, शक्ति उत्सर्गनी होय सह व्यक्तिता.९ तिणे ग्रज आत्मा तुजथकी नीपजे, माहारी संपदा सकळ ग्रुज संपजे, तिणे मन मंदिरे धर्म मुस्र ध्याइये, परम देवचंद्र निज सिध्ध सुख पाइये.१०

#### १६ श्री शांतिनाथ जिन स्तवन.

आंखडीये में आज शेत्रुंजी दीठा रे.

जगत दिवाकर जगत कृपानिधि, वाहाला मारा समवसरणमां वेटारे.
चैामुख चै।विह धर्म प्रकाशे, ते में नयणे दीटारे,
भिवक जन हरखारे, निरस्वी शांति जिणंद भ०
उपसम रसने। कंद्र नही एणे सरखारे १
प्रातिहार्य अतिशय शोभा, वा० तेता कही न जावेरे.
घुक वाळकथी रविकर भरना, वर्णन केणीपेरे थावेरे. भ० २

वाणी गुण पांत्रीय अने।पम, बा० अविसंवाद स्वरुपेरे.
भव दुःख वारण शिव सुख कारण, शुद्धो धर्म मरुपेरे. भ० ३ दक्षिण पश्चिम उत्तर दिस सुख, बा० ठवणा जिन उपकारीरे.
तसु आलंबन लहिय अने के, तिहां थया समिकत धारिरे. भ० ४ घट नय कारज रुपें ठवणा, बा० सग नय कारण ठाणीरे.
निमित्त समान थापना जिनजी, ए आगम्भी वाणीरे. भ० ५ साधक तिन निक्षेपा सुख्य, बा० जे विणु भाव न लहियेरे.
उपगारी दुग भाष्ये भाष्ट्या, भाव वंदकना ब्रह्मिरे. भ० ६ ठवणा अमासरणे निज सेति, बा० जे। समेदता वाधीरे.
ए आत्मना स्वस्वभाव गुण, व्यक्त योग्यता साधिरे. भ० ७.
भन्छं थयुं में मञ्ज गुण गाया, बा० रसनाना फळ लीवारे.
देवचंद्र कहे माहारा मनना, सकळ मनारथ सीधारे. भ० ८

## १७ श्री कुंथुनाथ जिन स्तवन.

चरम जिणेज्ञरु.

| कुंगुनाथ पश्च देशनारे, साधन साधक सिद्ध.        |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| गैाण मुख्यता वचनशारे, ज्ञान ते सकळ समृध्यारे.  | कुंधु० ४  |
| वस्तु अनंत स्वभाव छे रे, अनंत कथक तसु नात्र.   |           |
| ब्राहक अवसर बेाधथीरे, कहेवे अर्पित कामारे.     | कुंथु० ५  |
| होष अनर्पित धर्मनेरे, सापेक्ष श्रध्या बाघ.     |           |
| उभय रहित भासन होवेरे, प्रगटे केवळ बाधारे.      | कुंथु॰ ६  |
| छित परिणति ग्रुण वर्तनारे, भासन भाग आणंद.      |           |
| समकाळे पश्चता हरेरे, रम्य रमण गुण वृंदारे.     | कुंधु० ७  |
| निज भावे शी अस्तितारे, परनास्तिल स्वभाव.       | -         |
| अस्तिपणे ते नास्तितारे, शीय ते उभय स्वभावे।रे. | कुंथु० ८  |
| अस्ति म्वभाव जे आपणारे, रुचि वैराग्य समेत.     | _         |
| पश्च सनम्रुख वंदन करीरे, मागीश आत्म हेतारे.    | कुंधु० ९  |
| अस्ति स्वभाव रुचि थयारे, ध्याते। अस्ति स्वभाव. |           |
| देवचंद्र पद ते लहेरे, परमानंद जमावारे.         | कुंथु० १० |
| १८ श्री अरनाथ जिन स्तवन.                       |           |
| रामचंद्रके बाग चांपे। मेारी रहेारी.            |           |
| प्रणमे। भी अरनाथ, शीवपुर साव खरोरी.            |           |
| त्रिभ्रुवन जन आधार, भव निरंतार करोरी.          | १         |
| करता कारण याग, कारज सिध्ध लहेरी.               | -         |
| कारण चार अनुप, कार्यार्थी तेह महेरी.           | २         |
|                                                |           |

| जे कारण ते कार्य, थाथे पूर्ण पदेरी.     |    |
|-----------------------------------------|----|
| उपादान ते हेतु, माटी घट ते वदेरी.       | ३  |
| उपादानथी भिन्न, जे विणु कार्य न थाये.   |    |
| न हुए कारज रूप, कर्त्तीने व्यवसाये.     | 8  |
| कारण तेह निभित्त, चक्रादिका घट भावे.    |    |
| कार्य तथा समवाय, कारण नियतने टावे.      | ષ  |
| वस्तु अभेद स्वरुप, कार्यपणे। न ग्रहेरी. |    |
| ते असाधारण हेतु, कुभे थास लहेरी.        | Ę  |
| जेहना नवि प्यापार, भिन्न नियत बहु भावी. |    |
| भुभि काळ आकाश, घट कारण सदभावी.          | ৩  |
| एइ अवेक्षा हेतु, आगत्रांहे कह्यारी.     |    |
| कारण पद उत्पन्न, कार्य थये न लहोारी.    | C  |
| कर्ता आतम द्रव्य, कार्य सिध्धि पणेारी.  |    |
| निज सत्तागत धर्म, ते उपादान गणेारी.     | 6  |
| याग समाधि विधान, असाधारण तेह बदेरी.     |    |
| विधि आचरणा भक्ति, जिणे निज कार्य सधेरी. | १० |
| नरगति पढम संघयण, तेह अवेक्षा जाणा.      |    |
| निभिन्ताश्रित उपादान, तेहने छेखे आणा.   | ११ |
| निमित्त हेतु जिनर।ज, सदता अमृत खाणी.    |    |
| प्रभु अवलंबन सिध्य, नियमा एह वम्बाणी.   | १२ |

पुष्ट हेतु अरनाथ, तेहने गुगथी हळीये.
रीझ भिनत बहु मान, भाग ध्यानथी मळीए.
रेड्डे माटाने उन्संग, बेठाने शी चिंता.
तिम पश्च चरण पसाय, शेवक थया नि.चिंता.
अर पश्च पश्चता रंग, अंतर शक्ति विकाशी.
देवचंद्रने आणंट, अक्षय भाग विलासी

#### १९ श्री मिलनाथ जिन स्तवनः

देखी कारीनी देाथके कामे व्यापिये।रे. के कामे.

मिल्छनाथ जगनाथ, चरण युग ध्याइयेरे. च.
शुध्धातम प्रागमाव, परम पद पाइयेरे. प.
साधक कारक षट्क, करे गुण साधनारे. क.
नेहिज शुध्ध स्वरूप, थाये निरावाधनारे. था. १
कर्ना आतम द्रव्य, कार्य निज सिध्धतारे. का.
उपादान परणाम, प्रयुक्त ते करणतारे. म.
आतम संपद दान, तेह संमदानतारे. ते.
दाता पात्रने देय, त्रिभाव अभेदतारे.
स्वपर विवेचन करण, तेह अपादानथीरे. ते.
सकळ पर्याय आधार, संबंध आस्थानथीरे. सं.

बाधक कारक भाव, अनाहि निवारवारे. अ. साधकता अवलंबि, तेह सम्परवारे. ते. ३ शुष्धपणे पर्याप, प्रवर्तन कार्यमेरे. प्र. कर्त्तादिक परणाम, ते आतम धर्ममेरे, ते. चेतन चेतन भाव, करे सन्वेतमेरे. क. सादि अनंता काळ. रहे निज छेनमेरे. ₹. 8 पर कर्तृत्व स्वभाव, करे त्यां लगे करेरे. क. शुध्य कार्य रुचि भास, थये नवि आदरेरे. थ. शुध्धातम निज कार्य, रुवे कारक फिरेरे, रु. तेहिज मुळ स्त्रभाव. ग्रहे निज पद वरेरे. ब्र. ५ कारण कार्य रूप, छे कारक दशारे, छे. वस्त प्रगट पर्शीय, एह स्तमे वश्यारे. ए. पण शुध्य स्वरप ध्यान ते, चेतनता ग्रहेरे. चे. तव निज साधक भाव, सकळ कारक लहेरे. स. ६ माहारुं पुर्वितंद, प्रगट करवा भणीरे. प्र. पुष्टासंबन रुप, सेव मसूजी तणीरे. से. देवचंद्र जिनचंद्र, भवित मनमें धरोरे. भ. अव्याबाध अनंत, अक्षय पद आदरेारे.

## २० श्री मुनिसुवत जिन स्तवन.

ओलंगडी ओलंगडी सुहेली हे।श्री श्रेयांसनीरे.

, ओलंगडी ओलंगडी तेाकीजे ग्रुनी ध्रुवत स्वारीनीरे. जेहथी निज पट सिध्धि. केवज केवज झान।डिक गुण उलसेरे, लहिए सहेज समृध्यि. ओ. १ उपादान उपादान निज परिणति वस्तुनीरे, पण कारण निवित्त आधीन. पुष्ट अपुष्ट द्विध ते उपदिञ्योरे, ग्राहक विधि आधीन. साध्य माध्य धर्म जे मांहे होवेरे, ते निन्ति अति पुष्ट. १ पुष्प पुष्पदांहे निलवासक वासनारे, नवि पध्वंशक दुष्ट. ओ ३ दंड दंड निमित्त अपुष्ट घडा तणारे, नवी घटता तस्र मांहर साधक साधक पध्वंशता छेरे, तिणे नही नियत प्रवाह, ઓ. ૪ पटकारक पटकारक ते कारण कार्यनेारे, जे कारण स्वाधिन. ते कर्चा ते कर्ची सह कारक ते बसुरे, कर्म ते कारण पीन. औ. ५ कार्य कार्य संकल्पे कारक दशारे, छति सत्ता सदुभाव. ्र अथवा अथवा तल्य धर्मने जे।यबेरे, साध्याराएण टाव એ. દ अतिशय अतिशय कारण कारक करण तेरे, निमित्त अने उपादान. संपदान संपदान कारण पद भवनथीरे, कारण व्यय अपादान. ओ. ७ भवन भवन व्यय बिशु कारज निब है।वेरे, जिम द्वपें न घटल.

श्रुष्पाधार श्रुष्पाधार सुग्रुणने। द्रव्यहेरे, सत्ताध्यार सुतत्व. ओ. ८

त्रातम आतम कर्ता कार्य सिध्यतारे, तम्र साधन जिनराज. प्रभु दिठे प्रभु दिठे कारज रुचि उपजेरे, पगटे आत्म समाज ओ. ९ बंदन बंटन नम्न शेवन बळी पुजनारे, सारण स्तवन बळी ध्यान. देवचंद्र देवचंद्र कीजे जगटीशनारे, पगटे पूर्ण निधान.

## २१ श्री निमनाथ जिन स्तवन.

पीछे।लारी पाल उभा दाय राजवीरे. उ०

श्री निम जिनवर शेव, घनाघन उनम्यारे, घ० दिटां निध्यारार, भविक चित्तथी गम्यारे. भ० सुचि आचरणा रीत ते, अभ्र वधे वडारे. अ० आतम परिणित शुध्य, ते बीज झबुकडारे. वाजे वाय सुवाय, ते पावन भावनारे. ते० इंद्र धनुष्य त्रिक योग, ते भिक्त एक रनारे. ते० तिर्मळ पश्र स्तव घेष, झिन घन गर्जनारे. झ० तृष्णा गीष्म काळ, तापनी तर्जनारे. शु० तृष्णा गीष्म काळ, तापनी तर्जनारे. थ० श्रेणी सरोवर हंस, वसे सुचि गुण सुनीरे. व० श्रेणी सरोवर हंस, वसे सुचि गुण सुनीरे. व० चेतन समता संग, रंगमें उम्ह्यारे.

ते. १

ता. २

रं, ३

सम्यक दृष्टि मार. तिहां हरखे चुणुरे. ति० देखी अद्भुत रूप, परम जिनवर तणुरे. प० प्रभू गुणने। उपदेश, ते जळधारा वहीरे, ते० धरम रुचि चित्त भुभि, मांहे निश्चळ रहीरे. मां. ४ चानक श्रमण सम्रह, करे तव पारणीरे. क० अनुभव रस आस्वाद, सकळ दुःख वार्णारे. स० अश्वभाचार निवारण, तृण अंकुरतारे. तृ० विरतीतणा परिणाम, ते बीजनी पुरतारे. ते. ५ पंच महात्रत ध्यान, तणा करसण वध्यारे. त० साध्य भाव निज स्थापी, साधनतायें सध्यारे, साव क्षायक दरिशण ज्ञान, चरण गुण उपन्यारे. च० आदिक बहु गुण सस्य, आतम घर नीपन्यारे. आ. ६ मभ्र दुरिशण महामेह, तणे परवेशमेरे, त० परकानंद सुभक्ष, थया मुज देशमेरे. थ० देवचंद्र जिनचंद्र तणे।, अनुभव करेारे. त० सादि अनंता काळ, आतम सुख अनुसरारे. आ. ৩

## २२ श्री नेमिनाथ जिन स्तवन.

श्री पद्म पभ जिन जइ अळगा वश्या.

ने जिनेश्वर निज कारन कर्या, छांडया सर्व विभावे।जी.

आतम शक्ति सकळ प्रगटी करी, आस्त्राची निज भावे।जी. ने. १ राजुल नारीरे सारी मति धरी, अवलंब्या अरिहंताजी. ने. २ उत्तम संगेरे उत्तमता वधे. सधे आनंद अनंताजी. धर्भ अधर्म आकाश अचेतना, ते विजाती अग्न(ह्योजी. ने. ३ पुदगल ग्रहवेरे कर्म कलंकता, वाघे वाधक बाह्योजी. रागी संगेरे राग दशा ववे. थाए तिणे संसारोजी. निरागीथीरे रागने। जाडवा, लहिए भवना पाराजी. ने. ४ अमशस्तारे टाळी पशस्तता, करता आश्रव नासेजी. संवर वायेरे साधे निर्जरा, आतम भाव प्रकाशेजी. ने. ५ नेिब मभ्र ध्यानेरे एकत्वता, निज तत्वे एक तानाजी. शुकल ध्यानेरे साध्य सुसिद्धता, लहिये सुक्ति निदानाजी. अगम अरुपीरे अलख अगे।चरु, परमातन परमीसाजी. देवचंद्र जिनवरनी शेवना, करतां वावे जगीशाजी. ने. ७

## २३ पार्श्वनाथ जिन स्तवन.

#### कडखानी देशी.

सहेज गुण आगरे। स्वाभी सुख सागरे।, ज्ञान वैराग्यरे पश्च सवाये।. 
उद्धता एकता तिक्षणता भावथी, भेाह रिपु जीति जय पहहवाये।. १
वस्तु निजभाव अत्रिभास निःकलंकता, परिणती हित्तता करी अभेदे.
भाव तादान्यता शक्ति उल्लासथी, संतती ये।गने तुं उछंदे. २

देश ग्रुण वस्तुनी लखीय यथार्थता, लही उदाशीनता अपरभावे. ध्वंस तज्जन्यता भाव कर्त्तापणा, परम प्रश्च तुं रम्या निज स्वभावे. ३ शुभ अशुभ भाव अविभास तहकीकता, शुभ अशुभ भाव तिहां प्रश्च न कीधुं.

शुद्ध परिणामता वीर्य कर्ता थइ, परम अक्रियता अमृत पीयुं. ४ शुद्धता मञ्ज तणी आत्म भावे रमे, परम परमात्मता शुद्ध थाए. मिश्र भावे छे त्रिगुणनी भिन्नता, त्रिगुण एकत्व तुज चरण आए. ५ उपञ्चम रस भरी सर्व जन संकरी, मुर्ति जिनराजनी आज भेटी. कारणे कार्य निष्पत्ति अध्धान छे, तेणे भव भ्रमणनी भीड मेटी. ६ नयर खंभायते पार्श्व मञ्च दरशने, विकसते हर्ष उच्छाह वाध्या. ६ हेतु एकत्वता रमण परिणामथी, सिध्य साधकपणी आज साध्या. ७ आज कृत्य पुन्य धन्य दीह भाहारो थयो, आज नर जन्म में सफळ भाव्यो. देवचंद्र स्थानि त्रेविशमा वंदीए, भिन्तभर चित्ततुज गुण रमाव्ये।. ८

## २४ श्री महावीर जिन स्तवन.

कडखानी देशी.

तार है। पश्च तार मुज शेवक भणी, जगतमां एटलुं सुजस लीजे. दास अवगुण भयों जाणी पातातणा, दयानिधि दिन पर दया कीजे. १ राम देषे भयों माह वैरी नहया, लेकिनी रीतमां घणुंए राता. कोध बस यन्धम्ये। शुध्य गुण नबी र म्ये।, भग्ये। भवनाहे हुं विषय माता. २ श्राद्यो आचरण छोक उपचारथी, शास अभ्यास पण केाइ कीघो.

श्रिष्ठ श्रध्यान निज आत्म अवलंब वितु, तेइवे। कार्य तेणे के। न सीधो. ३
ध्वामि द्रिशण समे। निनित्त लही निर्भेळा, जो उपादान ए शुचि न थाशे.

ाष के। वस्तुने। अहवी उद्यम नणे।, स्वामि सेवा थकी निकट लासे. ४
वामि गुण ओळखो स्वामिने जे भजे, दर्शन शुध्यता तेह पामे.

ान चारित्र तप वीर्य उल्लासथी, कर्म जीपी वसे मुक्ति धामे. ५
जगत वत्सल महावीर जिनवर मुणी, चित्त मम्र चरणने शरण वास्थे.
तारजे। वापजी बिस्ट निज राखवा, दासनी सेवना रखे जोशो. ६
विनित्त मानजे। शक्ति एम आपजे।, भाव स्यादादता शुध्य भासे.

साधी साथक दशा सिद्यता अनुभवी देवचंद्र विमल प्रभुता प्रकाशे. ७

## सामान्य कळशरुप पचीशमुं स्तवन.

| चेाविज जिन गुण गाइर, ध्याइए तत्त्व स्वरुषोजी. |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| परमानंद पर पाइए, अक्षय झान अनुवाजी.           | चेा० १ |
| चउदहसे बावन भला, गणधर गुण भंडारोजी.           |        |
| समताभयी साहु साहुणी, सावय सावयी साराजी.       | चेा० २ |
| वर्ध्वमान जिनवर तणा, शासन अति सुलकाराजी.      |        |
| चौविह संघ विराजता, दुःषन काळ आधाराजी.         | चेा० ३ |
| जिन रोवनथी इतनता, लहे हिताहित वेाघ्रोजी.      |        |
| अहित त्याग हित आदरे, संयत्र तपनी शोघोजी.      | चेा० ४ |

अभिनव कर्भ अग्रहणता, जीरण कर्भ अभावाजी.
नि:करणीने अवाधता, अवेदन अनाकुल भावाजी.
भाव रेगमा विगम्थी, अचल अक्षय निराबावोजी.
पुर्णानंद दशा लही, विलसे सिद्ध समाधाजी.
स्थी जिनचंद्रनी शेवना, पगटे पुन्य पथानाजी.
सुर्भति सागर अति उल्लसे, साधु रंग प्रशु ध्यानाजी.
चा० ७
सुविहित खरतर गच्छवरु, राजसागर उवझायाजी.
ज्ञान धर्म पाठक तणा, शिष्य सुजस सुखदायाजी.
वे१० ८
दीपचंद्र पाठक तणा, शिष्य स्तवे जिन राजाजी.
वे१० ९

## श्री देवचंद्रजीकृत विशी.

## १ श्री सीमंधर जिन स्तवन.

श्री सीमंधर जिनवर स्वामी, विनतडी अवधारो. शुद्ध धर्भ मगटयो जे दुमचे, प्रगटयो तेह अम्हारोरे स्वानी.

वीनवीय पनरंगे० १

जे परिणानीक धर्न तुनारी, तेहवा अमबा धर्न.

श्रद्धाभासन रक्षण वियोगे, वलग्या विभाव अवर्धरे स्वादी. वी० २ वस्त स्वभाव स्वजाति तेहना, ग्रुळ अभाव न थाय.

पर विभाव अनुगत परिणतथी, करमे ते अवरायरे स्वामी. वी० ३ जे विभाव ते पण नैमितिक, संतति भाव अनादि.

पर निमित्त ते विषय संगादिक, ते संयोगे स्यादिरे स्वामी. वी० ४ अशुद्ध निक्ष्ति ए संसरवा, अशा कशा परने।.

शुद्ध निम्नि रमे जबचिद्यन, करता भाक्ता घरने।रे स्वामी. वी० ५ जेइना धर्म अनंता प्रगट्या, जे निज परणित वरीये।.

परमातम जित देव अमाही, ग्यानादिक गुण टरिये।रे स्वाभी. वी० ६ आलंबन उपदेश करी ते, श्री सीनंधर देव.

भिजये शुक्त निरित्त अने।पन, तजीये भव भय टेवरे स्वामी. की ० ७

शुःध देव अवलंबन करतां, परहरीये परभाव. आतम धर्म रमण अनुभवतां, प्रगटे आतम भावरे स्वामी. वी० ८ आतम गुण नीरमल नीपजतां, ध्यान समाधि स्वभावे. पुर्णानंद सिध्धता साधी, देवचंद्र पद पावेरे स्वामी. वी० ९

## २ श्री युगमंधर जिन स्तवन.

देशी नारायणानी.

श्री युगमंघर वीनवुंरे, वीनतडी अवधाररे. दयालराय. ए पर परणिति रंगथीरे, मुजने नाथ उगाररे. ट॰ श्री. १ कारक ग्राहक भाग्यतारे, में फीधी महारायरे द० पण तुझ सरिखा प्रथा लहिरे. साची वात कहायरे द० श्री. २ यद्यपि मुळ स्वभावमारे, परकर्तृत्व विभावरे. द० अस्ति धरम ए माहरारे, एहने। तच्छ अभावरे. ट॰ श्री. ३ पर परणामिकता दशारे, लहि पर कारण यागरे. द० ट० श्री. ४ चेतनता परगत थइरे, राची पुद्गल भागरे. अशुद्ध निमित्त ते। जडछेरे, वीर्य शक्ति विहीनरे, द० ट० श्री. ५ तं तो वीर्य ज्ञानथीरे, सुख अनंते लीनरे. तिण कारण निश्चे कर्योरे, मुझ निज परणित भागरे. द० तुज सेवाथी निवजेरे, भाजे भव भय सागरे. इ० श्री. ६ शुद्ध रमण आनंदतारे, ध्रुव निःसंग स्वभावरे. द० सकल प्रदेश अपूर्ततारे, ध्यातां सिद्ध उपायरे. इ० भी ७ सम्यग तत्त्व जे उपिदशेरे, सुणतां तत्त्व जणायरे. द० श्रद्धा झाने जे मह्यारे, तेहिज कार्य करायरे. द० श्री. ८ कार्य रूची करनां थयोरे, कारक सिव पलटायरे. द० श्री. ९ आतंदगते आतं रमेरे, निज घर मंगळ थायरे. द० श्री. ९ प्राण शरण आधारछोरे, प्रभुजी भव्य सहायरे. द० श्री. १० देवचंद्र पद नीपजेरे, जिन पदकज सुपसायरे. द० श्री. १०

## ३ श्री बाहु जिन स्तवन.

#### संभव जिन अवधारीए ए देशी.

बाहु जिणंद द्यामइ, वर्तमान भगवान मञ्जी.

एहा विदेहे विचरता, केवळज्ञान निधान.

प्रवा थकी छकायने, न हणे जेह छगार. प्र.

भाव द्या परिणाभना, एहिज छे व्यवहार.

प्रण अनुत्तर देवथी, अनंत गुणा अभिराम. प्र.

जीतां पण जग जीवने, न वचे विषय विराम.

कर्म उदे जिनराजना, भिष्या देाष विछाय.

म० बा० ४

आतम गुण अविराधना, भाव द्या भंडार. प्र.

सायक गुण पर्यायमें, निव पर धर्म प्रचार.

प० बा. ५

गुण गुण परणति परणमें, बाधक भाव विहीन. म. द्रव्य असंगी अन्यने।, शुध्य अहिंसक पीन. म० वा० ६ क्षेत्रे सर्व पदेशमें, नही परभाव पसंग प्र. अतन अयोगी भावथी, अवगाहना अभंग, प्रव्या ७ उत्पाद व्यय ध्रुवपणे, सहजे पर्राणित थाय. प्र. छेदन योजनता नहीं, वस्तु स्वभाव समाय. म० बा० ८ गुण पर्याय अनंतता, कारक परणित तेम. प्र. निज निज परणित परणमे, भाव अहिंसक एम. म० बा० ९ एम अहिंसकतामयी, दीठा तुं जिनराज. म. रक्षक निज पर जीवना, तारण तरण जिहाज, प्रवा० १० परमातम परमेश्वरु, भाव दया दातार, म. शेवा ध्यावा एहने, देवचंद्र मुखकार. म० बा० ११

## ४ श्री सुबाहु जिन गीत.

#### मारारा वाहाला ब्रह्मचारी.

श्री सुबाहु जिन अंतरजाभी, सुझ मनने। विशरामीरे. मसु भंतरजामी. आतम धर्म तणा आराभी, पर परणित निःकामीरे. प० १ केवळज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन कमळ विकाशोरे. प्र. चिदानंदघन तत्त्व विलाशी, शुद्ध स्वरुप निवाशीरे. प० २

वचपि हुं मोहादिक छळीया, पर परणित शुं भळीयारे. म. हवे तुज स4 मुज साहिब निलीया तिण सबि भव भय टळीयारे. प० ३ ध्येय स्वभावे प्रभु अवधारी, दुध्यीता परणित बारीरे. प्र. भासन विर्य एकताकारी, ध्यान सहज संभारीरे. म॰ ८ ध्याना ध्येय समाधि अभेदे. पर परणित विछेदेरे. प्र. ध्याता साधक भाव उछेदे, ध्येय सिद्धता वेदेरे. प्र० ५ द्रव्य क्रिया साधन विधियाची, जे जिन आगर वाचीरे, प्र. परणित हत्ति विभावे राची, तिण नवि थाये साचीरे. ३ ०४ पण निव भय जिनराज पसाये. तस्व रसायण पायेरे. प्र. प्रभू भगते निज चित्त बसाए, भाव रे।ग मिट जायेरे. ए ० ए जिनवर वचन अमृत अनुसरीये, तत्त्व रदण आटरीयेरे. प्र. द्रव्य भाव आश्रव परहरीये, देवचंद्र पद वरीयेरे. ० ८

## ५ श्री सुजात जिन गीत.

देहु देहु नगद हठीली ए देशी.

स्वाि सुजात सहाया, दीठां आणंद उपायारे. भन माहना जिनगया. जिणे पुरण तत्त्व निभाया, द्रव्यास्तिक नय ठहरायारे. मन. १ परयायास्तिक नयराया, ते सुल स्वभाव सभायारे. मन. झानादिक स्वपर परयाया, निज कार्य करण वरतायारे. मन. २ अंज नय मार्ग कहाया, ते विकल प्रभाव सुणायारे. मन. नय च्यार ते द्रव्य स्थपाया, शद्धादिक भाव कहायारे. मन, ३ द्रन्य ते सुनय चलाया, एकत अभेदे ध्यायारे. मन. ते सवि परवार्थ सदाया, तस्र वर्तन भेद गमायारे. रन. ४ स्याद्वादि वस्तु कही जे, तस्रु धर्म अनंत लहीजेरे. मन. सामान्य विशेषने। धाम, ते द्रव्यास्तिक परिणामरे. मन. ५ जिनहृष अनंत गणीजे, ते दिव्य ज्ञान जाणीजेरे. मन. श्रुत इतने नय पथ लीजे, अनुभव आश्वादन कीजेरे. मन. ६ प्रभ्र शक्ति व्यक्ति एक भावे, गुण सर्व रह्या समभावेरे. मन. माहरे सत्ता प्रभु सरखी, जिन वचन पसाये परखीरे. तुं ते। निज संपत्ति भागी, हंता पर परणति ये।गीरे. मन. तिण तुम्ह प्रभु मारा स्वाभी, हं शेवकतुज गुणग्रामीरे. यन. ८ ए संबंधे चित्त सर्वाये, मुज सिद्धिना कारण थायेरे. मन. जिनगजनी शेवना करवी, ध्येय धारणा धरवीरे. तुं पुरण ब्रह्म अरुपी, तुं ज्ञानानंद स्वरुपीरे. पन. इम तत्त्वालंबन करीये, ता देवचंद्र पद वरीयेरे. मन. १०

## ६ श्री स्वयंत्रभ गीत.

मे। मनडे। हेडाउ हे। मिसरी ठाकुरे। महदरेा. स्वामि स्वयंप्रभुने हे। जाउ भामणे, हरखे वार हजार. क्वा. क्या अरम प्ररण जस्र नीपन्यो, भाव कृपा करनार. स्वा.

द्रव्य धर्य ते हे। जे।ग समारिवा, विषयादिक परिहार. आत्म शक्ति स्वभाव सूधर्भना, साधन हेतु उदार. स्त्रा. २ उपश्रम भावे है। भिश्न क्षायकपणे, जे निज गुण प्रागभाव. पुर्णावस्थाने नीपजावता, साधन धर्म स्वभाव. स्वा. ३ संरक्तित गुणथी है। शिलेषी लगे, आतम अनुगत भाव. संवर निर्जरा है। उपादान हेतुता, साध्यालंबन दाव. स्वा. ४ सकल पदेशी हे। कर्म अभावता, पुर्णानंद स्वरूप. आतम गुणने हा जे संपूर्णता, सिद्ध स्वभाव अनुप. स्वा, ५ अचल अवाधित हो जे निःसंगता, परमातम चिद्रप. आतम भागी है। रमता निज पदे, सिद्ध रमण ए रूप. स्वा. ६ एहवा धर्म हा प्रभ्रने नीपन्या, भारूये। एहवा धर्म. जे आदरतां हे। भवियण सुचि हवे,त्रिविध विदारी कर्म. स्वा. ७ नाम धरम हो ठवण धरम तथा, द्रव्य क्षेत्र तिम काल. भाव धर्मना हे। हेतुपणे भला, भाव विना सह आल. म्वा. ८ श्रद्धा भासन हो तत्त्व रमणपणे. करतां तन्मय भाव. देवचंद्र जिनवर पद शेवतां, पगटे वस्तु स्वभाव. स्वा. ९

# श्री ऋषभानन जिन स्तवन, वारारे गाडी पासने ए देशी.

श्री ऋषभानन वांदीये, अषठ अनंत गुणवास. जिनवर. क्षायक चारित्र भागथी, ज्ञानानंद विलास. जि. श्री. १ जे पसक पश्च ग्रुख ग्रहे, तेहिज नयन प्रधान. जि. जे जिन चरणे नामिये. मस्तक तेह प्रमाण. जि. श्री. २ अरिहा पदकज अरचिये, सलहीजे ते हथ्थ. जि. प्रभू गुण चित्तमें रमे. तेहज मन सुक्रयध्य. जि. श्री. ३ जाणा छे। सह जीवनी, साधिक बाधिक भांत. जि. जि. श्री. ध पण श्री मुखथी सांभळे, मन पामे निरांत. तीन काळ जाणग भणी, ब्युं कहिये वारंवार. जि. पुर्णानंदि प्रभु तणेा, ध्यान ते परम आधार. जि. श्री. ५ कारणथी कारज हवे, ए श्री जिन मुख वाण. जि. प्रष्ट हेत्र मुज सिध्धना, जाणी कीथ प्रमाण. जि. श्री. ६ शुध्य त<del>श्</del>व निज संपदा, ज्यां लगे पुर्ण न थाय. जि. त्यां लगे जग गुरु देवना, सेवुं चरण सदाय, जि. श्री. ७ कारज पूर्ण कर्या विना, कारण केम मुकाय. जि. कार्य रुचि कारण तणा, सेवे शुध्य उपाय. जि. श्री. ८ ज्ञान चरण संपूर्णता, अन्याबाध अमाय. जि. जि. श्री. ९ देवचंद्र पद पामीये, श्री जिनराज पसाय.

## ८ श्री अनंतिवर्य जिन स्तवन.

अनंत बीर्य जिनराजना, शुचि बीर्य परम अनंतरे॥ निज आतम भावे परिणम्या, गुण वृत्ति वर्त्तनावंतरे

11811

#### ।।मन मोह्या अमारा प्रभु गुजे।।

यधिप जीव सह सदा, वीर्य गुण सत्तावंतरे।। पण कर्मे आहत्त चल तथा, बाल बाधक भाव लहंतरे ।।म. २।। अल्प बीर्घ क्षयोपञ्चम छे, अविभाग वर्गणा रूपरे ॥ पुड्रम मुण एम असंग्वथी, थाये येग्य स्थान स्वरूपरे ।।म. ३॥ सहम निगादी जीवथी, जासन्नीवर पज्जत्तरे ॥ यागनां ठाण असंख्य छे, तरतम मांहे परायत्तरे भिम, श्री। संयमने यागे वीर्य ते, तम्हे कीधा पंडित दक्षरे ॥ साध्य रसी साधकपणे, अभिसंधि रम्या निज लक्षरे ।।म. ५॥ अभिसंधि अबंधक नीपने, अनभिसंधि अबंधक थायरे ॥ स्थिर एक तत्त्वता वरततो, ते क्षायक शक्ति समायरे ।।म. ६॥ चक्र भ्रम न्याय संयोगता, तजि कीध अयोगी धामरे॥ अकरण वीर्य अनंतता, निज गुण सहकार अकामरे ।।म. ७।। शुध्य अचल निज वीर्यनी, निरुपाधिक शक्ति अनंतरे॥ ते पगटी में जाणी सही, तिण तमहीज देव महंतरे ।।म. ८॥ तुज ज्ञाने चेतन। अनुगमी, मुज वीर्य स्वरूप समायरे ॥ पंडित क्षायकता पामभ्ये, ए पुरण सिध्धि उपायरे ाम. <sup>०</sup>।। नायक तारक तुं धणी, शेवनथी आतम शुध्धरे॥ देवचंद्र पट संपजे. वर परमानंद्र समुध्यरे ॥म. १०॥

## ९ श्री सुरमभ जिन स्तवन.

#### देशी कडग्वानी.

सुर जग दीशनी तीक्ष्ण अति सुरता, तिणे चिरकाळने। मोह जीत्या. भाव स्याद्वाटना शुध्य परगाम करी, नीपन्ये। परम पट जगवदीना, १ प्रथम मिध्यान्व हणी शुध्य दंसण निपुण, प्रगट करी जेण अवरित्रपणासी. शुध्य चारित्रगत वीर्य एकत्वथी, परणति कल्डुवता सवि विणासी. २ वारि परभावनी कतृता मुलथी, आत्म परणाम कतृत्व धारी. श्रेणि आरोहतां वेट हाम्यादिनी, संगमी चेतना प्रश्न निवारी. भेद ज्ञाने यथा वस्तता ओळखी, द्रव्य पर्यायमें यह अभेदी. भाव सविकल्पता छेटी केवळ सकळ. ज्ञान अनंतता स्वामि वेटी. ४ वीर्य भायक बळे चपळता यागनी. राधि चेतन कर्यी मुचि अलेसी. भाव मैळीमीमं परम अक्रीय थइ, क्षय करी च्यार तनु कर्म मेसी. ५ वर्ण ग्म गंध विनुं फरम संस्थान विनुं, याग तनु संग विनुं जिन अर्ह्पी. परम आनंट अन्यंत मुख अनुभवी. तत्व तन्मय सटा चित्त स्वरूपी.६ ताहरी मुरता धीरता तीक्ष्णता, देखी शेवक तेणा चित्र राच्या. गग सुप्रशस्तथी गुणी आश्चर्यता, गुणी अद्युतपणे जीव माच्या. ७ आत्म गुण रुचि थइ तत्व साधनग्मी. तस्व निष्पत्ति निर्वाण पावे. डेबचंद्र शुध्य परमात्म जेवन थकी, परम आत्मीक आनंद पावे. ८

## १० श्री देव विशाल जिन स्तवन.

पाणी वाणी जिन तणी ए देशी.

देव विशाळ जिणंदनी, तुमे ध्यावा तत्त्व समाधिरे ॥ चिदानंद रस अनुभवी, सहज अकृत निरुपाधिरे 11811 अरिहंत पय वंदिये गुणवंतरे, गुणवंत अनंत महंत स्तवे।।। भव तारणे। भगवंतरे, ए आंकणी।। भव उपाधि गद टाळवा, प्रश्नुजी छे वैध अमाघरे ॥ रत्नत्रय औषध करी, तुमे तायी भविजन ओघरे तु. ॥अ. २॥ भव सम्रद्र जळ तारवा, निर्यापिक सम जिनराजरे ॥ चरण जिहां जे पामिये, अक्षय शिव नगरना राजरे अ.॥अ. ३॥ भव अटबी अति गहनथी, पारग प्रश्नजी सथवाहरे ॥ शुध्ध मार्ग दर्शकपणे, ये।ग खेमांकर नाहरे या. ॥अ. ४॥ रक्षक जिन छकायना, वळी भाह निवारक सामरे॥ श्रमण संघ रक्षक सदा, तिणे गोपइश अभिरामरे ति. ॥अ. ५॥ भाव अहिंसक पुर्णता, माहणता उपदेशरे ॥ धर्म अहिंसक निपन्या, माहण जगदीश विशेषरे मा. ॥अ. ६॥ पुष्ट कारण अरिहंतजी, तारक ज्ञायक मुनिचंदरे ॥ माचक सर्व विभावधी, जीपाव माह अरिटरे जी,।।अ. ७।। काम कुंभ सुर मणि परे, सहज उपगारी थायरे ॥ देवचंद्र सुखकर पश्च, गुण गेह अमाह अमायरे मु, ॥अ, ८॥

#### ११ श्री वज्रधर जिन गीत.

नदी यमुनांके नीर उडे देाय पंखीयां.

विहरमान भगवान सुणा ग्रुज विनति, भगनारक जगनाथ छे। त्रिभुवन पतो ॥ भासक लेकालाक तिणे जाणा छति. ते। पण वितग वात कहं छं तज पति 11811 हुं स्वरूप निज छोडी रम्यो पर पुद्गले, झीरूये। उलट आणी विषय तृष्णा जळे ॥ आश्रव बंध विभाव करुं रुचि आपणी. भूल्या मिध्यावास दोष धुं पर भणी 11211 अवगुण ढांकण काज करूं जिनमत क्रिया. न तज्ञ अवगुण चाल अन(दिनी जे मिया ॥ दृष्टि रागना पाष तेह समिकत गणुं, स्याद्वादनी रीत न देखं निजवणं 11311 मन तनु चपळ स्वभाव वचन एकांतता, वस्तु अनंत स्वभाव न भासे जे छना ॥ जे लोकात्तर देव नम्रं लोकीकथी, दुर्लभ सिध्य स्वभाव पभा तह कीकथी 11811 महा विदेह मझारके नारक जिनवरु, श्री बच्चधर अरिहंत अनंत गुगाकरं ॥

ते निर्यामिक श्रेष्ठ सही ग्रुज तारस्ये.

महा वैद्य गुण योग रोग भव वारस्ये ॥५॥

पश्च ग्रुख भव्य स्वभाव गुणुं जो माहगे.

तो पाग्नुं प्रमाद एह चेतन खरो॥

थाये शिव पर आश गस मुख वृंदनी.

सहज स्वतंत्र स्वरूप खाण आनंदनी ॥६॥

वळग्या जे पश्च नाम धाम ते गुण तणा.

धारो चेतन राम एह स्थिर वासना॥

देवचंद्र जिनचंद्र हृदय स्थिर स्थापज्ये।,

जिन आणायुत भक्ति ग्रुक्त आपज्ये। ॥७॥

## १२ श्री चंद्रानन जिन गीत.

वीरा चंदला ए देशी.

चंद्रानन जिन, सांभळीए अग्टासरे ॥

मुज जेवक भणी, छे प्रभुने। विश्वासरे ॥चं. १॥

भग्त क्षेत्र मानवपणारे, लाधे। दुःसम काल ॥

जिन पुरवधर विरहथीरे, दुलहे। साधन चाले।रे ॥चं. २॥

दृष्य क्रिया रुचि जीवडारे, भाव धरम रुचि हीन ॥

उपदेशक पण तेहवारे, ज्युं करे जीव नवीनरे ॥चं. ३॥

तस्वागम जाण गतजीरे, बहु जन संमन जेह ॥

मुद्द हटी जन आद्यीरे, सुगुरु कहावे तेहरे ॥चं. ४॥

आणा साध्य विना क्रियारे, ल्लोके मान्यारे धर्म 🛭 दंसण नाण चारित्रनेारे, मुळ न जाण्या मर्भरे ॥चं. ५॥ गच्छ कदाग्रह साचवेरे, माने धर्म पसिभ्ध।। आतम गुण अकषायतारे, धर्म न जाणे शुद्धरे ∤ाचं. ६॥ तत्त्व रसिक जन थाडलारं, बहुले। जन संवाद ॥ जाणा छे। जिनर।जजीरे, सघळे। एह विवादीरे ॥चं. ७॥ नाथ चरण वंटन तणारे, मनमां घणा उमंग ॥ ॥चं. ८॥ पुण्य विना किम पामीएरे, पशु सेवनने। संगरे जगतारक प्रभु वांडीएरे, माहा विदेह मजार ॥ वस्तु धरम स्याद्वाटतारे. सुणि करीए निरधाररे ‼चं. ९॥ तुज करुणा सहु उपरेरे, सरग्वी छे माहाराय ॥ पण अविराधक जीवनेरे, कारणसफळेा थायरे ॥चं. १०॥ एहवा पण भवी जीवनेरे, देव भक्ति आधार ॥ प्रभू समग्णथी पामीएरे, देवचंद्र पट साररे ॥चं. ११॥

# १३ श्री चंद्रबाहु जिन गीत.

श्री अरनाथ उपासना ए देशी.

चंद्रबाहु जिन शेवना, भव नाशनी तेह ॥ पर परणितना पासने, निकास नरेह ॥चं. १॥ पुद्गल भाव असंसना, उद्घासन केत॥ सम्यक् दर्शन वासना, भासन चरण समेत ॥चं. २॥

| त्रिकरण याग प्रशंसना, गुण स्तवना रंग ॥ |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| वंदन पूजन भावना, निज पावना अंग         | ॥चं. ३॥            |
| परमातम पद कामना, काम नासन एह ॥         |                    |
| सत्ता धरम प्रकाशता, करवा गुण गेह       | <del>॥चं.</del> ४॥ |
| परमेश्वर आलंबना, राच्या जे जीव ॥       |                    |
| निर्मळ सिध्धनी साधना, साघे ते सटीव     | ॥चं. ५॥            |
| परमानंद उपार्जवा, पभ्र पुष्ट उपाय ॥    |                    |
| तुज सम तारक सेवतां, पर सेव न थाय       | ∥चं. ६॥            |
| शुध्धातम संपत्ति तणा, तुमे कारण सार॥   |                    |
| देवचंद्र अरिहंतनी, सेवा मुखकार         | liचं. <b>आ</b>     |

## १४ श्री भूजंग स्वामि गीत.

देशी लुअरनी.

पुष्कलावइ विजये हे। के विचरे निर्धपती,
पश्च चरणने सेवे हे। के मुरनर अमुरपती ।।
जसु गुण पगट्या है। के सर्व पदेशमां,
आतम गुणनी हे। के विकसी अंतरमां
सामान्य स्वभावनी हे। के परणित असहाइ,
धर्म विशेषनी हे। के गुणने अनुजाइ ॥
गुण सकळ प्रदेशे हे। के निज निज कार्य करे,
सम्रुदाय प्रवर्त्ते हे। के करता भाव धरे

11811

11211

जड द्रव्य चतुष्के हो के करता भाव नही. सर्व पदेशे है। के वृत्ति विभन्नी कही।। चेतन द्रव्यने हे। के सकळ प्रदेश मिले, गुण वर्तना वर्ते हो के वस्तुने सहज बळे 11311 शंकर सहकारे हा के सेहेजे ग्रण वर्ते. द्रव्याटिक परणिति है। के भावे अनुसरते॥ दानादिक लब्धि हो के न हवे सहाय विना, सहकार अकंवे हे। के गुणनी वृत्ति घना 11811 पर्याय अनंता है। के जेडक कार्यपणे, वरते तेहने है। के जिनवर गुण पभणे॥ गत्यादिक गुणनी है। के वर्ंना जीव प्रते. धर्भीदिक द्रव्यने होके सहकारे करते મુખા ब्राहक व्यापकता हो के प्रभु तुम धर्म रमी. अतम अनुभवथी है। के परणति अन्य वमी।। तज शक्ति अनंती है। के गातां ने ध्यातां. मुज शक्ति विकास न होके थाये गुण रमतां 11511 इम निज गुण भागी है। के स्वामि भ्रजंग मुदा. जे नित्य वंदे हे। के ते नर धन्य सदा ॥ देवचंद्र पश्चनी है। के प्रन्ये भक्ति सधे, अतम अनुभवनी है।के नित्य नित्य शक्ति क्ये ।।७॥

## १५ श्री इश्वर देव जिन स्तवन.

#### काळ अनंतानंत ए देशी.

शेवे। इश्वर देव, जिणे इश्वरता हो निज अद्भुत वरी ॥ निरो भावनी शक्ति आविर्भावे हो सहु प्रगट करी 11811 अस्तिलादिक धर्म, निर्भळ भावे हे। सहुने सर्वदा ॥ नित्यलादि स्वभाव, ते परिणामी हे। जड चेतन सदा 1131) कत्ती भाक्ता भाव, कारक ग्राहक हो ज्ञान चारित्रता ।। गुण पर्याय अनंत, पाम्या तुमचा हा पुर्ण पवित्रता 11311 पुर्णानंद स्वरुप, भागी अयोगी हो उपयोगी सटा।। शक्ति सकळ स्वाधिन, वर्ते प्रभुनी हो जे न चळ कटा ॥४॥ दास विभाव अनंत, नासे प्रभुजी है। तुज अवलंबने ॥ ज्ञानानंद महंत, तुज सेवाथी हा शेवकने बने મુખા थन्य धन्य ते जीव, प्रभु पट वंटी हो जे देशना सुणे।। ज्ञान क्रिया करे शुध्य, अनुभव ये।गे हे।निजसाधकपणे।।६॥ वारवार जिनराज तुज पद शेवा हे। हेाज्ये। निर्भळी ॥ तुज शासन अनुयायी, वासन भासन है। तल रमण वळी।।।।। थुध्धातम निज धर्म, रुचि अनुभवथी हे। साधन सत्यता ॥ देवचंद्र जिनचंद्र, भक्ति पसाये हा हाहा व्यक्तना

### १६ श्री निम प्रभ जिन स्तवन.

अरज अरज सुणाने रुडा राजीया हाजी.

निम प्रभ निम प्रभ प्रभुजी वीनवुं है। लाल, पामी वर प्रस्ताव. जाणा छा जाणा छ। विण विनवे हे। लाल, तो पण दास स्वभाव, १ हं करता हुं करता परभावने। हो लाल, भुक्ता पुदगल रूप. ग्राहक ग्राहक व्यापक एहने। हे। लाल, राच्ये। जड भव भूप. न. २ अातम आतम धर्म विसारीया है। लाल, शेव्ये। मिथ्या माग. आश्रव आश्रव वंधपणे। कयी हे। लाल, संवर निर्जर त्याग, न, ३ जडचळ जडचळ कर्म जे देहने हा लाल, जाणा आतम नन्त्व. वहिरातम वहिरातमतामे ग्रही है। लाल, तनु रंगे एकल. केवळ केवळ ज्ञान महादधि हो लाल, केवळ दंसण बुद्ध. वीर्य वीर्य अनंत स्वभावने। हे। लाल, चारित्र क्षायक शुद्ध. न. ५ विश्रामि विश्रामि निज भावने। हे। लाल, स्याद्वादी अनमाद. परमानम परमानम मभु देखता है। लाळ, भागि भ्रांति अनाट. न. ६ जिनसम जिनसम सत्ता ओळखी है। लाल, तस पागुभावनी एह. अंतर अंतर आतमता लहे हो लाल, पर परणतनी रीह. पतिछंदे पतिछंदे जिनराजने। हे। लाल, करता साधक भाव. देवचंद्र देवचंद्र पद अनुभवे हे। लाल, शुद्धातम पाग्भाव.

#### ( ७६ )

## १७ विरसेन जिन गीत.

लाछलदे मात मल्हार ए देशी. वीरसेन जगदीश, ताहरी परम जगीश. आज हे। दीसेरे, वीर्यता त्रिभ्रवनथी घणीजी. ¥ अनहारी अज्ञरीर, अक्षय अजय अति धीर. आजहे। अविनाशी, अलेषी ध्रुव पश्रुता बणीजी. २ अति ईद्रियगत के।ह, विगत मायमद ले।ह. आज है। सेहिरे, मेहि जगजनता भणीजी. 3 अमर अखंड अरुप, पुर्णीनंद स्वरुप. आजहे। चिट्टपे, दीपे स्थिर समता धणीजी. 8 वेट रहित अकषाय, शुद्ध सिध्ध असहाय. आजहे। ध्यायकने, नायक ध्येय पदे ब्रह्माजी. ١٩ टान लाभ निज भाग, शुद्ध संगुण उपभाग. आजहे। अयोगी, करता भोक्ता पश्च लहोजी. Ę दरशण ज्ञान चारित्र, सक्छ प्रदेश पवित्र. आज हे। निर्भळ, निःसंगी अरिहा वंटियेजी. Ø देवचंद्र जिनचंद्र, पुर्णानंदने। वृंद्र, आजहे। जिनवर, शेवाथी चिर आनंदीयेजी. 1

# १८ श्री महाभद्र जिन स्तवन.

तट यमुनानारे अति रळीयामणारे. ए देशी. महाभद्र जिनराज, राज विराजे हे। आज तुमारडेाजी. क्षायक वीर्य अनंत, धर्म अभंगे हे। तुं साहिब बडेाजी. हुं बलिहारीरे श्री जिनवर तणीरे. कत्ती भाका भाव, कारक कारण हे। तुं स्वामी छताजी. ज्ञान प्रधान प्रधान, सरव वस्तुने। हो धर्म प्रकाशताजी. सम्यग दर्शन मित्त, स्थिर निध्धौरेरे अविसंवादताजी. अव्याबाधि समाधी, केास अनश्वरेरे निज आनंदताजी. देश असंख्य प्रदेश, निज निज रीतेरे गुण संपत्ति भर्याजी. चारित्र दुर्ग अभंग, आतम शक्ते हा पर्यय संचर्याजी. धर्म क्षमादिक सैन्य, परिणति मधुता हो तुज बळ आकरोजी. तव सकळ पाग्भाव, सादि अनंतीरे रीते पशु धर्योजी. द्रव्य भाव अरिलेश, सक्ळ निवारीरे साहिब जय वर्यो ती. महज स्वभाव विलास, भागी उपयोगीरेज्ञान गुणे भयोजी. हं. ६ आचारिज उवझाय, साधक मुनिवर हा देशविरत धरुजी. आतम सिध्ध अनंत, कारण रुपेरे योग क्षेमंकरुजी. सम्यग् दृष्टि जीव, आणा रागी हे। सहु जिनराजनाजी. आतम साधन काज, सेवे पदकज हो श्री महाराजनाजी. हं. ८ देवचंद्र जिनचंद्र, भगते राचे हा भवि आतम रुचीजी. अव्यय अक्षय शुध्य, संपत्ति पगटे हे। सत्ता गवि सुचीजी. हं. ९

# १९ श्री देवजसा जिन गीत.

महा विदेह क्षेत्र साहामणुं ए देशी.

देवजसा दरशण करो, विघटे माह विभाव लालरे. पगटे थुध्य म्वभावता, आनंद लहरी दाव लालरे. स्वामी बसे। पुष्करवरे, जंब भरते दास लालरे. क्षेत्र विभेट घणे। पडयेा, किम पहुचे उल्लास लालरे. दे. २ होवन जे। ननु पांखडी, आवत नाथ हजुर ठाळरे. जे। हेानी चित्त आंखडी, देखन निन्यप्रश्च नूर लालरे. दे. ३ शासन भक्तिजे सुरवरा, विनवुं शीष नमाय छालरे. कृपा करे। मुज उपरे, ते। जिनवंदन थाय लालरे. पुछं पुर्व विराधना, शी कीथी इणे जीव लालरे. अविग्ति माह टळे नहीं, टीठे आगम दीव लालरें. आत्म तस्त्र स्वभावने, बेाधन बेाधन काज लालरे. ग्न्नत्रयी पाप्ति नजे।, हेतु कहे। माहाराज लालरे. ्तुज मरिखा साहिव मिरया, भाजे भव भ्रम टेव लालरे. प्रष्टालंबन पश्च लही, केाण करे पर सेव लालरे. दे, ७ दीन दयाळु कृपाळुओ, नाध भविक आधार लालरे. देवचंद्र जिन शेवना, परमामृत सुखकार लालरे.

## २० श्री अजितवीर्य जिन स्तवन.

अजित वीरज जिन विचरतारे, मन मेाहनारे लाल. पुष्कर अरथ विदेह, भवि बेाहनारे लाल. जंगम मुस्तरु सारिखोरे, मन. सेवे धन्य धन्य तेहरे. भवि. १ जिन गुण अमृत पानथीरे, मन. अमृत क्रिया सुपसायरे. भवि. अमृत क्रिया अनुष्टानथीरे, मन. आतम अमृत थायरे. भवि. २ पीति भक्ति सेवा थकीरे. मन. वचन असंगी सेवरे. भवि. करतां तन्मयता लहेरे, मन. प्रभु भगति नित्य मेवरे. भवि. ३ परमेश्वर अवलंबतेरे, मन. ध्याता ध्येय अभेटरे. भवि. ध्येय समा पत्ति हवेरे, मन. साध्य सिद्धि अविच्छेदरे. भवि. ४ जिनगुण गग परागथीरे, मन. वासित म्रज परिणामरे, भवि. तजशे दृष्ट विभावतारे, मन. सरशे अ तम कामरे. जिन भक्ते रति चित्तनेरे, मन. वेधक रस गुण पेमरे. भवि. शेवक जिन पट पामशेरे, मन. रस वेधन अय जेमरे. भवि. ६ नाथ भक्ति रस माचिथीरे, मन. त्रिग जाणुं परदेवरे. भवि. चिंतामणी सुरनर थकीरे, मन. अधिकी अरिहंत होवरे. भवि. ७ परमानम गुण स्मृत थकीरे, मन. फरस्ये। आनमरामरे. भवि. नियमा कंचनता लहेरे, मन. ले/ह ज्युं पारस पामरे. अवि. ८ निर्मळ तत्त्व रुचि थइरे, मन. करज्ये। जिन पति भक्तिरे. भवि. देवचंद्र पट पामशोरे, मन, परम महेदिय युनरे, भवि. ९

#### कळस.

॥ राग धन्याश्री ॥ वंदो वंदोरे जिनवर विचरंता वंदो, कीर्तन स्तवन नमन अनुसग्तां, पुग्व पाप निकंदोरे. जिनवर. १ जंबुद्वीपे चार जिनेश्वर, धातकी आठ गुणींदोरे. पुष्कर् अरघे आठ माहामुनी, सेवे चासठ इंटोरे. जि. २ केवळी गणधर साधु साधवी, श्राविक श्राविका वृंदोरे. जिनग्रुख धरम अमृत अनुभवतां, पामे मन आणंदोरे. जि. ३ सिध्धाचळ चेामासु रहोने, गाया जिन गुण छंदौरे. जिनपति भक्ति मुक्तिने। मारग,अने।पमशिवसुख कंदौरे. जि. ४ खरतर गच्छ जिनचंट सुरिवर, पुन्य प्रधान मुणिंदौरे. मुपति सागर साधु रंग् सुवाचक, पीघो श्रुत पकरंटोरे. जि. ५ राजसार पाठक उपकारी, ज्ञान धरम टिणंदोरे. टीपचंद सद्गुरु गुणवंता. पाठक घीरग यंटोरे. जि. ६ देवचंद्र गणि आतम हेते, गाया बीश जिणंटोरे. ऋध्यि दृध्यि सुख संपत्ति पगटे, सुजस महादय वंदोरे. क्ष्मिंइति देवचंद्रजी कृत वीशी संपूर्ण कि

हती दीनताइ त्यारे ताकी पटेलाइ अने, मळी पटेलाइ त्यारे ताकी छे शेठाइनै; सांपडी शेठाइ त्यारे ताकी मंत्रिताइ अने, आवी मंत्रिताइ त्यारे ताकी तृपताइनैं मळी तृपताइ त्यारे ताकी देवताइ अने, दीठी देवताइ त्यारे ताकी संकराइनै; अहा राज्यचंद्र माने। माने। शंकराइ मळी, वधे तृशनाइ ताय जाय न